### GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   |           |           |
|                   |           | 1         |
| ļ                 |           | ļ         |
| l                 |           |           |
| ĺ                 |           |           |
|                   |           |           |
| }                 |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| 1                 |           |           |
| {                 |           | }         |
| }                 |           | •         |
| <b>[</b>          | •         |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| •                 |           |           |
| 1                 |           |           |
| -                 |           | 1         |
|                   |           |           |
| - 1               |           |           |
|                   |           |           |
| 7                 | 40.       |           |
| •-                |           |           |

# हिंदी (०) शिंदी ।

हिंदु स्ता नी ए के डे मी उत्तर प्रदेश, इलाहाबद

# हिंदी कथा-कोष

माचीन हिंदी साहित्य में व्यवहृत नामां तथा पीराणिक ग्रंतर्कथाश्रों का संदर्भ-ग्रंथ

8548

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तरमदेश, इलाहाबाद प्रथम संस्करण: २०००: १६५४

ं मूल्य तीन रुपये

#### **मकाशकीय**

हिंदी में एक ऐसे कोष की आवश्यकता का वहुत समय से अनुभव किया जा रहा था जिसमें पुराने हिंदी-साहित्य में व्यवहृत नामों तथा पौराणिक अंतर्कथाओं का समावेश हो। कई वर्ष पहले एकेडेमी ने यह कार्य अपने साहित्य-सहायक स्वर्गीय पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी को सौंपा था, लेकिन द्विवेदी जी कार्य के पूरा होने से पूर्व दिवंगत हुए। परिस्थितियों वश इस कार्य को कई हाथों से गुजरना पड़ा। श्री पारसनाथ तिवारी और श्री मातावदल जायसवाल ने इसे आगे वढ़ाया और कोप को उसका वर्तमान श्रीतिम रूप श्री भोलानाथ तिवारी ने दिया। एकेडेमी के ही तत्वावधान में श्री विश्वनाथ मिश्र ने केवल नंददास की रचनाओं में आये नामों का एक कोप प्रस्तुत किया था जो कि स्वतंत्र रूप से 'हिंदुस्तानी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस सामग्री का भी उपयोग प्रस्तुत कोप में कर लिया गया है।

जपर वताये गये कारण से कोष में कदाचित् वैसी एकरूपता नहीं आ पाई है जैसी कि अभीष्ट थी। फिर भी निस्संदेह इस ग्रंथ का अपना विशेष मूल्य हैं और यह आशा की जाती है कि इससे न केवल हिंदी शिचार्थी लाभान्वित होंगे, विलक साधारण पाठक भी, और यह हिंदी के संदर्भ ग्रंथों में अपना स्थान वनावेगा।

कथात्रों तथा नामों को एकत्र करने में वैदिक संहितात्रों, व्राह्मणों, उपनिपदों, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं उपपुराणों, हिंदी के प्रमुख कवियों की रचनात्रों, भक्तमाल तथा डाउसन की क्लैसिकल डिक्शनरी से सहायता ली गई है।

श्रागे के संस्करण में इसे श्रीर भी पूरण तथा उपादेय वनाने का प्रयत्न होगा।

हिंदुस्तानी एकेडेसी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद अगस्त, १६५४ धीरेंद्र वर्मा मंत्री तथा कोपाध्यत्त

## हिंदी कथा-कोष

श्रंग-१. यिट्टर के एक प्रतापी सोमयंशी राजा जिनके श्रंग से बाह्मणों ने यज्ञ द्वारा राजा वेणु को उत्पन्न किया था। ये वहे धार्मिक थे, किंतु इनका पुत्र श्राज्ञाकारी न था। दे० 'वेणु'। २. कृतयुग के एक प्रजापित, जिन्होंने एक वार इंद्र का बेभव देखकर उन्हीं के समान पुत्र की कामना से विष्णु की वड़ी उपासना की थी। इस उपासना से विवाह करने की श्राज्ञा दे दी, किंतु इन्होंने एक यमकन्या सुनीया से गांधर्व विवाह कर लिया जिससे वेन नाम का एक वड़ा श्रत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुशा। उसके व्यवहार से दुखी होकर ये सर्वस्व त्याग कर वन में चले गये। इनके सुमनस, ख्याति, क्रतु, श्रंगिरस तथा गय नाम के पाँच भाई श्रोर थे। ३. श्रंग जनपद के राजा, जिनके पुत्र रोमपाद एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त थे।

श्रुंगद-१. किष्किंघा के राजा वालि के वीर प्रत्र। वालि का वध करके रामचंद्र ने इन्हें ही किप्किंधा का राज्य सौंप कर 'युवराज' की पदवी दी थी। राम की सेना में वीरता तथा अजेय साहस के लिए हनुमान के वाद इन्हीं का स्थान था । राम का दृत चनकर राम-रावण युद्ध के पूर्व ये रावण के दरवार में गए थे। श्रपने पिता यालि की मित्रता के नाते इन्होंने रावण को राम से बैर न करने के लिए यहतेरा समकाया किंतु उसकी हटवादिता के कारण इनका समकाना वेकार गया । इसी श्रवसर पर रावण की वातों से श्रावेश में श्राकर इन्होंने श्रपना पैर जमाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि उसकी सभा का कोई भी बीर यदि इनका पैर उठा दे तो राम हार मान कर लोट जायेंगे। किंतु वह पैर किसी से भी न उठा। श्रंत में उसे उठाने के लिये रावण स्वयं प्रस्तुत हुया किंतु उसे इन्होंने "मम पद गहे न तोर उधारा" तथा गहिस न राम चरन सठ जाई" कह कर लिजत कर दिया। सुत्रीव इनके चचा तथा पंचकन्यातारा इनकी माता थीं। दे॰ 'वर्ति'। २. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त श्रीर जगन्नाथ (पुरी) के जनन्य उपासक। इनके पास एक वहमूल्य रव था जिसे कई राजाओं ने लेने का प्रयव किया। धन्त में उसकी रक्षा धर्सभव समभ कर इन्होंने उसे जगनाथ जी को समर्पित कर दिया। ग्रंगट्सिंह जाति के एत्रिय, रायसिंह गढ़ के निवासी तथा सिला-हदी सिंह के चाचा थे। ऐसी अनुश्रुति है कि पहले यह बड़े विषयी थे घोर सदैव श्रपनी रूपवती पत्नी का मुख देखने में ही तन्मय रहा करते थे। खंत में पत्नी से ही इन्हें हरिभक्ति की भी प्रेरणा मिली और उसी के गुरु द्वारा दीं जित भी हुए।

र्छागिरा-एक प्रसिद्ध वैदिक प्रापि जिनका स्थान सनु, ययाति तथा मृगु पादि के समकन माना जाता है। सप्तियों तथा इस प्रजापितयों में भी इनकी गणना है। कालांतर में श्रंगिरा नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिपी तथा स्मृतिकार भी हो गये हैं। नचत्रों में गृहस्पित यही हें श्रार देवताश्रों के पुरोहित भी यही। इस प्रकार ज्ञात होता है कि इस नाम के पीछे कई व्यक्तित्व छिपे हुए हैं। 'श्रंगिरस्' उसी धातु से निकला है जिससे 'श्रांत्र' छोर एक मत से इनकी उत्पित भी श्राग्नेशी (श्रांत्र की कन्या) के गर्भ के मानी जाती है। मतांतर से इनकी उत्पत्ति, प्रह्मा के मुख से मानी जाती है। स्मृति, श्रद्धा, स्वधा, सती तथा दच की दो कन्याएँ इनकी पित्रयाँ मानी जाती हैं श्रोर हविष्यत् इनके पुत्र तथा बैदिक श्रद्धाएँ इनकी कन्याएँ मानी जाती है। उत्तथ्य, गृहस्पित तथा मार्कडेय इनके पुत्र कहे गये हैं। भागवत् के श्रनुसार स्थीतर नामक किसी निस्संतान चित्रय की पित्री से इन्होंने शाह्मणोपम पुत्र उत्पन्न किये थे।

श्रंजना-हनुमान की माता। इनके पित का नाम केशरी था; किंतु इनुमान की उत्पत्ति पवन से वतलाई जाती है। एक वार किसी कारण-वश महादेव का वीर्यपात हो गया, जिसे वायु ने उड़ाकर श्रंजनी के कान में फूंक दिया श्रोर इस प्रकार गर्भ रह गया, जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। दे॰ 'इनमान'।

र्श्रंतरित्त-नाभादास के त्रनुसार ये नव योगीश्वरों तथा प्रमुख भक्तों में से एक थे। दे० 'योगीश्वर'।

श्रंधक−१. एक राचस का नाम जिसकी उत्पत्ति पार्वती के पसीने से मानी जाती है। हिरच्याच के घोर तप करने पर शंकर जी ने प्रसन्त होकर इसे यही पुत्र दिया था। इसके सहस्र वाहु, सहस्र शिर तथा दो सहस्र नेत्र थे। इतने नेत्र रहने पर भी यह श्रंधों की भाति कृम-कृम कर चलता था इसी से इसका नाम श्रंधक पदा था। पार्वती की अवज्ञा करने के कारण शिव से इसका घोर युद्ध हुथा। इसके रक्त की एक-एक बुँद से जब इसी के समान राइस उत्पन्न होने लगे तय शिव ने एक मातृका उला की जो गिरे हुए रक्त को पी लेती थी, पर उसके तृप्त होने पर फिर नये ग्रंथक उत्पन्न होने लगे ब्रोर उन्हें विवश होकर विष्णु की सहायता लेनी पृती। विष्णु की एक युक्ति से सारे नये घंधक विलीन हो गये और शिव ने मुख्य अंधक को त्रिशूल पर लटका दिया । श्राकुत होकर जय उसने शिव की म्तुनि करनी धारंभ की तो उन्होंने इसे गणाधियय प्रदान दिया । मतांतर से यह करवप छोर दिति का पुत्र या। देवता हों ने जब दिति के समस्त पुत्रों का वध कर दिया तय उसने एक शयध्य पुत्र के लिए भगवान से मार्थना की जिसके फलस्वरूप शंधक की उत्पत्ति हुई। शिव तथा विष्णु के घतिरिक्त विसी घन्य देवता के द्वारा पर्गातिन न होने का एसे वर प्राप्त था। यह इतना क्षण्याचारी हुया कि इसके आतंक से हीलोक्य कींप उठा। इसने उनेही, इंद्रावर्ती आदि अप्सराओं का हरण कर दिया तथा नदंनकानन से पारिजात लाकर अपने यहाँ स्मा निया। अंत में बड़ी कठिनता से यह शिव के हाथों माम गया। २. वृतिष् वंश के एक पूर्व पुरुप युधाजित का पुत्र तथा कोष्टा का नाती। विष्णुपुराण के अनुसार यह सावत का पुत्र था।

यह साव्यत का पुत्र था। ध्यंवरीप-१. श्रयोध्या के एक मसिद्ध सूर्यवंशी राजा। विष्णु का रामायतार इन्हीं के वंश में हुआ था। ये इस्त्राक की चौबीसवीं पीढ़ी में थे और गंगा के प्रवर्तक प्रमिद्ध राजा नगीरथ के प्रपात्र थे। ये यटे पराक्रमी थे थौर वद्या जाता है कि इन्होंने ५० लाख राजाओं को युद्ध में परास्त किया था । श्रंबरीप उच्च कोटि के विप्णु-भक्त थे। सारा राज्य-भार कर्मचारियों को सीपकर ये अपना घधिकांश समय हरि-भजन ही में व्यतीत किया करते थे। श्रंयरीप की कन्या का नाम संदरी था जिसका गुण भी नाम के ही शनुसार था। देविंध नारद और पर्वत, जो किसी कार्य-युश षंवरीप के वहाँ पधारे थे, सुंदरी पर सुग्ध हो गये श्रीर उसे प्राप्त करने के उपकर्म में दोनों वारी-वारी से विष्णु के पास गये। नारद ने प्रार्थना की कि पर्वत का मुँह चंदर का-सा बना दीजिए और पर्वत ने भी नारद के लिए वही प्रार्थना की। विष्णु ने दोनों की प्रार्थना न्यीकार करके दोनों का मुँह बंदर का-सा बना दिया। इसी थाकृति में वे शंबरीप के यहीं पहुंचे जिन्हें देखकर सुंदर्श भयभीत हो गई। श्रंबरीप के साथ पुनः वहाँ पधा-रने पर दोनों के बीच भगवान विष्णु को भी बैठे देख संदर्भ ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी श्रीर तत्काल मा विष्णु की बेरणा से श्रंतर्धान हो गई। दोनों ऋपि बड़े फ़ुद्द हुए और उन्होंने श्रंवरीय को श्राप दिया कि वह स्वयं श्रंधकारावृत हो श्रपना शरीर तक न देख सके। पर श्रंबरीप की रचा के लिए भगवान् का सुदर्शन-चक्र उपस्थित हुया श्रीर श्रंधकार का नाशकर मुनियों के पीछे पर गया। मुनिगण भागते-भागते ग्रंत में विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान् ने समा करते हुए सुदर्शन चक्र हटा निया। याम्तविक वात यह थी कि स्वयं राधा (लच्मी) ने सुंदरी के रूप में अंबरीप के वहाँ जन्म लिया था श्रीर श्रीराण (विष्यु) को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने बड़ी तपस्पा की थी। एक बार श्रपना बत खंडित न होने देने के लिए शंबरीप ने सामंत्रित ऋषि हुवासा के साने के पूर्व धी पारायण पर लिया था जिससे कुँद होकर ऋषि ने इन्हें मार्ग के लिए अपनी जटा के एक बाल से कृत्या राजसी उपमानी यी दिन् सुदर्शन चक्र ने राजसी को मारकर इनकी रहा की चार किर कथि के पीछे पदा । परेशान दोका प्रापि जिल्हाकी शरण में गये किंतु उन्होंने प्रापि कीं रांगरीय के ही पास जमान्याचना के लिए भेज दिया। र्षत में हमी उपाय से चापि बच सके।

प्रिया-काशिराज की उन तीनों कन्याओं में सबसे ज्येष्ठ जो भोज्य द्वारा प्रपटन हुई थीं। ये उनके पराक्रम पर सुष्य थीं घीर उनसे दियाह भी करना चाहती थीं किंदु उन्होंने श्रामरण वहाचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इन्हें शस्त्रीकार कर दिया। श्रपहरण के पूर्व इनका विवाह शाल्व के साथ होना निश्चित हुआ था किंतु इस घटना से उन्होंने भी इनके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। श्रंवा ने प्रतिशोध के लिए घोर तपस्या की श्रोर शिव के वरदान के अनुसार श्रगले जन्म में शिखरडी के रूप में श्रवतरित होकर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई। दे० 'शिखंडी' तथा 'भीष्म'।

हुई। दे । शेखदा तथा नाप्ता । श्रंवालिका—काशिराज की किनिष्ठा कन्या जो विचित्रवीर्यं को गाही गई थी श्रोर पांडु जिनके पुत्र थे। पांडु की उत्पत्ति व्यास से मानी जाती हैं। दे 'सत्यवती' तथा 'व्यास'। श्रंविका-काशिराज की मक्तली कन्या जिनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुश्रा था। ये ध्तराष्ट्र की माता थीं, जिनकी उत्पत्ति व्यास से मानी जाती हैं। दे 'व्यास', 'श्रंवा' श्रोर 'विचित्रवीर्य'।

श्रंशुमान-१. प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सगर के पौत्र तथा श्रसमंजस के पुत्र। श्रसमंजस, जो विदर्भकन्या केशिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, बड़े होने पर नितांत खयोग्य तथा थ्रत्याचारी राजा हुए जिससे तंग श्राकर सगर ने इनका देशनिकाला कर दिया । किंतु इसके पूर्व ही वे श्रंशुमान नामक पुत्र छोड़ गये थे जो पिता के विपरीत श्रत्यंत योग्य सिद्ध हुया। राजा सगर के श्रश्वमेध का घोड़ा जब ईंद्र ने चुरा लिया श्रीर उसकी खोज में सगर के साठ हज़ार पुत्र कपिल के शाप से भस्म हो गये तो श्रंशुमान ने ही पाताल में उनका पता लगाया श्रोर श्रपने सद्व्यव-हार तथा बुद्धि कौशल से महर्षि कपिल को प्रसन्नकर श्ररव का उद्धार किया श्रीर पितामह का यज्ञ पूरा कराया। ग्रंशुमान की प्रार्थना पर महर्पि कपिल ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि उनके पौत्र भगीरथ द्वारा गंगा का मर्त्यलोक में अवतरण होगा और उन्हीं के द्वारा सगर के साठ हज़ार पुत्रों का भी उद्धार होगा। दे॰ 'सगर', 'भगीरथ' और 'दिलीप'।

श्रकंपन-रावण के एक सेनापति । इनके पिता का नाम सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था। ये रावण के मामा लगते थे। प्रहस्त श्रार श्रमांस नाम के इनके दो यन्य भाई थे। इनकी मृत्यु युद्ध में हनुमान के द्वारा हुई थी।

खुर जान ध्यक्त्ती—स्वायंभुव मनु तथा सतरूपा की द्वितीय कन्या ध्यार महर्षि रुचि की पत्नी। यज्ञ तथा दिन्छा इनकी यमन संतान मानी जाती हैं। जिन्होंने परस्पर विवाह कर लिया था ध्योर उन्हीं से द्वाद्र्य यमों की उत्पत्ति हुई थी। उत्तानपाद तथा थियवत ध्रकृती के भाई थे। पातिवत तथा हरिभक्ति के प्रसंग में इनकी गणना प्रमुख रूप से की जाती हैं।

्रश्चकृर-एक याद्व । लोंक-मिसिंद्ध के श्रनुसार ये कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई थे। कंस की राज-सभा में श्वसम्मा-नित होकर रहनेवाले व्यक्तियों में इनका विशेष रूप से उक्लेच मिनता है। यज्ञ का ढोंग रचकर कंस ने इन्हें कृष्ण तथा वलराम को लाने के लिए गोकुज भेजा था। कृष्ण तथा वलराम इनके साथ मथुरा श्वाए थे श्रीर वहाँ

उन्होंने कंस के अनुचरों को धराशायी करने के वाद उसका भी वध कर डाला । श्रक्र उसके बाद निरंतर कृष्ण के ही साथ रहे। कृष्ण ने जरासंध के आक्रमणों से घवड़ाकर जब द्वारिका को श्रपना राजनगर बनाया तो ये भी मथुरा छोड़कर संभवतः द्वारिका ही चले गये थे। जब ये द्वारिका में थे तो इनके पास स्यमंतक मिए होने की कथा मिलती है। इस मिए के संबंध में यह प्रसिद्धि थी कि जिसके पास यह रहता है उसे प्रतिदिन विपुल धनराशि की प्राप्ति होती है, तथा जिस स्थान में वह रहता है वहाँ अनावृष्टि आदि नहीं होती। एक बार अक्रूर किसी कारणवश द्वारिका छोड़कर चले गये थे: उनके जाते ही वहाँ अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई। द्वारिका-वासियों ने यह समभक्त कि यह पुरायात्मा न्यक्ति हैं, इन्हीं के चले जाने से अनावृष्टि हो गई है इन्हें द्वारिका फिर बुला लिया । किन्तु कृप्ण ने बतलाया कि इनके पास स्यमंतक मिण है, इस कारण जहाँ ये रहते हैं वहाँ श्रनावृष्टि श्रादि नहीं होती। एकराज-सभा में कृप्ण ने इनसे इस मणि के संबंध में पूछा था कि ''क्या तुम्हारे पास शतधन्वा की स्यमंतक मणि है ?" कृष्ण जब शतधन्वा का वध करने को उद्यत हुए थे तो वह इस मिए को श्रक्रू के पास ही छोड़ गया था। कृत्ण ने उसका पीछा करके उसका वध कर डाला था; इस प्रकार यह मिण अक्रूर के पास ही रह गया था। कृप्ण इस तथ्य से परिचित थे। कृष्ण के पूछने पर श्रक्र को, यह मिए दिखाना पड़ा; किन्तु कृप्ण ने उसे देखकर फिर इन्हें ही वापस कर दिया श्रीर उसके वाद वह जीवनपर्यंत इन्हीं के साथ रहा।

श्रज्ञपाद-एक प्रसिद्ध ऋषि तथा दार्शनिक। इनका दूसरा नाम गौतम है जो 'न्यायदर्शन' के रचियता माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिप्ठापित दर्शन को 'श्रज्ञपाद-दर्शन' भी कहते हैं।

श्रचयकुमार-रावण तथा मंदोदरी के कनिष्ठ पुत्र का नाम जिसकी मृत्यु अशोकवाटिका में सीता की खोज में आये हुए हनुमान के द्वारा हुई थी।

त्र्यस्यमल-एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त।

श्रगस्त्य-ऋग्वेद की कई ऋचात्रों के रचयिता एक ऋषि। उवेंशी के सोंदर्य को देखकर मित्र श्रोर वरुण के स्खलन से इनकी और विसेष्ट की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार सायण् के कथनानुसार इनकी उत्पत्ति घड़े से हुई जिससे इन्हें कलसी-सुत,कुंभसंभव और घटोन्नव श्रादि भी कहा गया है । पिता-माता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मैत्रा-वर्राण श्रीर र्यौर्वशीय भी कहा गया है। जन्म के समय ये एक श्रॅग्रे के वरावर लम्बे थे, इसलिए इन्हें मान भी कहा गया। मतांतर से ये वसिष्ठ के बहुत बाद के हैं श्रीर प्रजापितयों में नहीं गिने जाते। कहा जाता है कि विध्य-पर्वत को दंडवत करने के लिए इनके श्रागे सुकना पड़ा श्रीर वह पहले वाली अपनी ऊँचाई खो वैठा। श्रगस्य नाम पड़ने का कारण इस पर्वत का भुकना ही है। इसी चमत्कार के कारण इन्हें विध्यकूट भी कहा गया। देवासुर संग्राम में जब दानव सागर में जाकर छिप गये श्रीर खुद सागर ने भी इन्हें चुट्ध कर दिया था, तो ये सागर को ही पी गये

श्रीर इस कारण पीताभि या समुद्रचुलुक कहलाये। बाद में इनकी गणना सप्तर्षियों में होने लगी। पुराणों में इन्हें पुलस्त्य का पुत्र कहा गया है। ये बह्मपुराण के कहनेवालों में से माने गये हैं। इन्होंने श्रौपधियों पर भी लिखा है। महाभारत में इनकी पत्नी के संबंध में यह कथा है कि इनके पूर्वज उल्टे टॉंग दिये थे । उन्होंने इनसे कहा कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके पुत्र पैदा हो। तब इन्होंने विभिन्न पशुर्खों के सुंदरतम अवयवों के सौंदर्ध से एक कन्या की रचना की और उसे विदर्भ राज के यहाँ चुपके से पहुँचा दिया जहाँ वह राजपुत्री की भाँति पाली-पोसी गई। वड़ी हो जाने पर श्रगस्य ने राजा से इसके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इच्छा न रखते हुए भी राजा को व्याहना पढ़ा। रामायण में इनका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। ये कुंजर पर्वत पर एक कुटी में रहते थे जो विध्य के दक्तिए वहें रमणीक प्रदेश में थी। ये दक्तिए के साधुत्रों में सबसे प्रमुख थे। इनका राचसों पर इतना श्रिधकार था कि वे उत्तर की श्रोर श्रींख नहीं उठा सकते थे ।

श्रग्नि-एक विशेष शक्ति के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत देवता । इन्की श्रभिव्यक्ति श्राकाश में सूर्य, वादलों में विद्युत् तथा पृथ्वी पर साधारण श्रक्षि के रूप में मानी गई है। वेदों में इन के संबंध में बहुत-सी ऋचाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद में परम पुरुष के मुख से इनका जन्म माना गया है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक घर में इनका निवास है। यह युवक हैं, बुद्धिमान् हैं, घर के स्वामी हैं तथा हमारे बहुत निकट संबंधी हैं। साथ ही इन्हें विशेष कृपाशील तथा सभी का भाई, पुत्र, पिता श्रीर पालक कहा गया है। विवाह के श्रवसर पर इनका आवाहन संभवतः इसी कारण विशेष रूप से किया जाता था श्रीर श्राज भी हिंद् घरों में किया जाता है। इनकी गणना वायु श्रथवा इंद्र श्रौर सूर्य के साथ वैदिक त्रिदेवों में भी होती थी। श्रमि पृथ्वी के अधिष्ठाता थे; वायु हवा के, तथा सूर्य आकाश के। आगे के साहित्य में इन्हें दिचण पूर्वकोण के दिक-पाल के रूप में भी चित्रित किया गया है। प्रारंभ में अप्नि में लोक-कल्याण की भावना की मधानता स्वीकृत हुई थी, किंतु बाद को इनकी विनाशकारी प्रवृत्तियों को देख-कर इनमें भयंकर भावना का भी विकास होगया। पुरागों के ज्याधार पर श्रिप्ति को शांडिल्य, एक सप्तपि का प्रपौत्र तथा श्रांगिरस का पुत्र भी कहा जाता है। महाभारत में अग्नि अपने प्रति समर्पित होनेवाली सामग्री को उदरस्थ करने के कारण अजीर्ण रोग से पीड़ित मिलते हैं श्रीर खांडव वन को श्रौपधि रूप में श्रहणकर श्रपने को निरोग करना चाहते हैं। इंद्र के विरोध के होते हुए भी कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से इन्हें अपने कार्य में सफलता मिलती है। पूर्ण निरोग होकर अपने सहायकों में कृष्ण को इन्होंने कौमोदकी गदा और एक शक्ति दी थी तथा अर्जुन को गांढीव धनुष। विष्णुपुराण में इन्हें ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र श्रमिमानी कहा गया है। इनकी स्त्री का नाम स्वाहा मिलता है जिससे इनके पावक, पवमान तथा सुचि तीन पुत्र हुए थे श्रीर इनसे उनचास प्रपोत्र। वायुपुराण

में उन्हें ही प्रक्रि के उनचाम रुपों में स्वीकार किया गया है। इनरी रुपरेगा के संबंध में कहा जाता है कि ये रयान वर्खी से जागृत रहते हैं, चतुर्दस्त हैं, एक हाथ से जान्यन्यमान माना रहती है। सप्त-पवन इनके स्थ के पर्मों में स्थित माने जाते में तथा उसके धरवों का वर्ण रितम है। इनके बाहन के लिए श्रज का भी उन्लेख भित्रता है। अग्निद्ग्य-पितृगर्णो या एक नाम । ये गृह-ब्रिझ को

जीवित स्माते तथा इयन करते थे। जो ऐसा नहीं करते थे वे 'धनितद्वाय' कड़लाते थे। श्रानिपुराण्-प्रप्यादस महापुरागों में से एक। इसके ष्याचार के संबंध में मतभेद हैं। कुछ चनुश्रुतियों के चनुसार इमर्रा श्लोफ संस्था १६००० है, कुछ के अनुसार

१२००० चौर कुछ के श्रनुसार १४०००। इस पुराण का प्रिंपित भाग शिवजी पर ही घाधारित है, किंतु धन्य विषयों की चर्चा भी कम नहीं है। विधि, निषेध, खाचार, पर्मशाग्ट, राजनीति, युद्धविया, श्रकविया, धर्मशास्त्र, धायुर्वेद (मुश्रुन के प्राधार पर) व्याकरण (पाणिनि के शाधार पर) छुँद तथा पिंगल पादि घनेक विषयों का इसमें

विस्तृत पर्मन है। पुराख के पंच लघर्यों के अनुसार एसके विषय नहीं हैं और यह रचना भी बहुत पुरानी नहीं ज्ञात होती। महर्षि वशिष्ठ को शिचा देते समय सर्वमधम प्रिशि ने इस पुराग को सुनाया था । तदनंतर

पशिष्ठ ने व्यास को, त्यास ने सूत को और सूत ने र्निमियारएय में श्रन्य ऋषियों को इसे सुनाया । सर्वप्रथम प्रिप्त हारा सुनाये जाने के कारण इसका नाम श्रक्ति-असम्म पना । श्रिनिबाहु-चे प्रसिद्ध प्राचीन राजा वियवत के दस पुत्रों

में में एक थे, को साहम एवं शारीरिक शक्ति के लिए विष्यात थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी ित्मके प्रभाप से इन्होंने राज्य त्यागकर प्राजीवन ईस्वरा-भून में दूषना समय विताया। प्रस्तिवन - सून के एक शिष्य का नाम जो कालांतर में

पहन मृतिहः पौराणिक रूए। श्रिविन्द्रोम्-चार्षं सर्वे के एक पुत्र का नाम । इस नाम का एक विदिक्त यज्ञ भी प्रसिद्ध है जिसकी उत्पत्ति विष्णु पुराण के बनुपार बचा के पूर्व दिशावाले मुँह से हुई

श्रमिन्द्याल-देवनात्रों के पितृगणों का नाम, जिनकी संग्या चींसद सहस है। इनहीं उपनि प्राया नथा उनकी मारम गत्या मंत्या से मानी पाती है। अप्रदास-प्रसित्र विकाय-भक्त तथा क्राणदास प्रवहारी के मणान वित्तीं में से एक । भक्ताल के रचितता नाभा-/

दास इनके प्राप्त जिल्य ये और इन्हें की साज्ञा से दर्धीने भवगात की स्पना भी की थी। 'श्रप्रदास श्राज्ञ दर्भ भवत् ही यत्र साह । भवनासर के तरन की, नहींन चीर उनाइ। प्रमान भी रामानंद की परंपरा में की के की में कहते हैं :-समानंद, क्रिकानंद, क्रुक्ट-हाम प्रणानं, प्रायाम, सभादाम् । यजीनधी श्रंजनानंद

में स्थान पर चलंतालंड शिलता है।

अघासुर-एक राज्य । कंस ने योगमाया के द्वारा अपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुन कर धपनी राजसभा में जिन दुष्टों तथा दानवों को एकन्न किया था, यह भी उनमें से एक था। कहा जाता है यह बकासुर तथा प्तना का छोटा भाई था। कंस ने इसे कृष्ण का

वध करने के लिए गोकुल भेजा था। जब वह यहाँ पहुँचा तो कृप्ण गोप-वालकों के साथ वन-भोजन का सायो-जन कर रहे थे। कृष्ण को देखकर वह सोचने लगा कि जिस प्रकार इसने मेरे भाई तथा वहन को उदरस्थ कर तिया है, मैं भी इसे उदरस्थ कर जाऊँ तो अच्छा हो ?

पूर्ण निरचय कर यह एक योजन का विस्तार कर झजगर वनकर मार्ग में पड रहा। उस समय उसका निम्न श्रघर पृथ्वी में था श्रीर ऊर्ध्व श्राकाश में। गोप-वालक इसे देखकर भिन्न-भिन्न वल्पनाएँ करने लगे। किसी ने कहा त्राकाश में धने काले वादल छाये हुए हें स्रोर

पृथ्वी पर भी उनकी गंभीर छाया पट रही। श्रजगर की रवास उन्हें किसी गुहा से प्रवाहित होने वाली कर्कश वायु सी प्रतीत हो रही थी। एक आध यह भी कह रहे थे कि यह वहा श्रजगर हैं जो हम सब को ग्रसने के लिए ष्राया है। फिर भी सभी उसके मुख में प्रविष्ट हो गये।

कृत्य भी सबके साथ उसके मुख के भीतर पहुँच गुये। र्कित यहाँ उन्हें प्रपनी तथा प्रपने साथियों की चिता हुई श्रोर उन्होंने श्रपनी ईरवरता को जागृत किया । उसके मुख में यह सीधे खड़े हो गये, जिसमें उसका श्वास रुद्ध हो गया श्रीर बहारंध्र फट गया। उसके शरीर से

एक ज्योति निकलकर श्राकाश में स्थिर हो गई। कृष्ण

ने अपने सखा गोप-वालकों को अमृत के सहारे फिर जीवित किया। यह स्थिर ज्योति फिर उनके शरीर में द्याकर लीन हो गई। इस प्रकार द्यवासुर का खंत हुआ। श्रच्युत-एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । इन्होंने चारों धामों में हरि-भक्ति का प्रचार किया था।

थ्यच्यृतकुल-एक वैदल्य भक्त तथा नाभादास के श्रज-एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा,जो दशरथ के पिता तथा राम के पितामह्थे। कुछ यथां में इन्हें दिलीप का पुत्र कहा यया है और कुछ में रबु का । यज की महिपी विदर्भराज-कन्या थीं, जिन्हें ये स्वयंवर से ले श्राये थे। रघुवंश के घ्रनुसार स्वयंवर-यात्रा के समय एक पागल हाथी ने मार्ग में इन्हें बड़ा कष्ट दिया जिससे कुद होकर इन्होंने

उसे मारने की श्राज्ञा दी। मग्ते समय उसके शरीर से

एक दिल्य गंधर्य निकला जिसने इन्हें स्वयंवर जीतने के लिए दिन्य श्रस्त्र से सुसन्गित किया। श्रजामिल-क्लीज निवासी एक बालण, जिन्होंने ष्टाजीवन न तो कभी कोई पुगयकार्य किया श्रीर न ईर्वरागधन। इनके पुत्र का नाम नारायण था। कहते हैं कि मृत्यु के समय इन्होंने श्रपने पुत्र का नाम लेकर पुलाया जो कि भगवान के नाम का पर्याय था श्रीर इसी से इनकी सद्गति हो गई। मक्तों ने भगवान के

नाम-माहाय्य के सिलसिले में श्रजामिल का प्रायः सर्वेत्र

उल्लेख किया है।

श्चटल-होशंगाबाद के एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त जिन्होंने अपना घर भक्तों को समर्पित कर दिया था ।

श्रातिकाय-रावण के पुत्रों में से एक । अत्यंत स्थूल होने के कारण इनका नाम 'श्रातिकाय' पढ़ गया था । इन्होंने घोर तपस्या करके बद्धाजी से दिव्य रथ तथा सुरों श्रीर श्रसुरों द्वारा अवध्य होने का वर प्राप्त कर लिया था। इनका वध लफ्नण जी के द्वारा हुआ था, जो न देवता थे श्रीर न श्रसुर।

श्रीति—श्रनेक वैदिक ऋचाश्रों के कर्ता एक ऋषि। प्रायः श्रीति—श्रनेक वैदिक ऋचाश्रों के कर्ता एक ऋषि। प्रायः श्रीति, इन्द्र श्रीर विश्वदेव संबंधी स्तुतियों में इनका नाम मिलता है। पौराणिक काल तक श्राते-श्राते इनकी गणना दस प्रजापतियों में होने लगी श्रीर ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने लगे। दच्च की पुत्री श्रनुस्या इनकी पत्नी थीं जिन्होंने पित के साथ पुत्र की कामना से त्रिदेवों की बड़ी श्रराधना की थी। उनके वरदान के फलस्वरूप विष्णु के श्रंश से दत्त नामक पुत्र प्राप्त हुश्रा जो अपने ज्ञान के कारण 'दत्तात्रेय' नाम से श्रवतार पद को प्राप्त हुश्रा। इसी प्रकार ब्रह्मा के श्रंश से चन्द्रमा श्रीर कद्द के श्रंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। रामायण के श्रनुसार इनका श्राश्रम चित्रकूट के दिनण स्थित था जहाँ राम श्रीर सीता ने वनवास के समय इनका दर्शन किया था।

श्रथर्वन-एक प्राचीन पुरोहित का नाम जो अथर्ववेद के रचियता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इनका उठलेख हुआ है। इन्होंने ही यज्ञ करने की प्रथा चलाई थी। ब्रह्माविद्या की शिचा इन्हें ब्रह्माजी से मिली थी जो इनके पिता माने जाते हैं। इनकी गणना प्रजापतियों में भी होती है और आगे चलकर इन्हें श्रंगिरा से अभिन्न माना, जाने लगा।

श्रथववेद-चतुर्थ वेद का नाम । इसकी रचना अपेचाकृत बाद में हुई जैसा कि इसके श्रंतर्साच्य से प्रकट है। प्रो० द्विटनी तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के दुसर्वे मगडल तथा श्रथवेवेद का रचनाकाल प्रायः एक ही है। सुख्य वेद तीन ही हैं। ऐसा अनुमान करने के कारण भी हैं कि इसकी रचना सैंधवों द्वारा सिंधु नदी के तट पर हुई। संपूर्ण श्रथर्ववेद का है भाग छंदोबद नहीं है श्रीर दूसरा है माग ऋग्वेद में - मुख्यतः - इसके दसवें मगडल में - प्रायः ज्यों का त्यों मिल जाता है। शेप श्रंश मौतिक है। श्रयर्ववेद में कुल ७६० मन्त्र, ६००० छंद तथा ६ भाग हैं जिनमें पाँच कला श्रीर अनुष्ठान विधान का ही अधिक वर्णन है। इस समय इसकी केवल एक शाखा (शीनक) मिलती है जिसके बाह्यण का नाम गोपथ है। श्रन्य वेदों से श्रथवंवेद का मुख्य भेद यह है कि इसके उपास्य देवों में भय का भाव ऋत्यंत प्रवल है। उपासक राज्ञसों तथा ऋन्य देवों से बहुत दरा हुआ सा ज्ञात होता है। श्रन्य वेदों में उपास्य देवों के प्रति प्रेम श्रौर श्रास्था के भाव भी मिलते हैं।

श्र्यदिति−देवताओं की माता श्रीर दत्तप्रजापित की कन्या। कहीं-कहीं इनका वर्णन दत्त की माता के रूप में भी किया

गया है। देवमाता होंने की परंपरा वहुत प्राचीन ज्ञात होती है, क्योंकि ऋग्वेद में भी इनके लिए 'देवमातृ' विशेषण प्रयुक्त किया गया है। यही परंपरा पुराणों में भी मान्य रही जहाँ इनके गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति दिखलाई गई है श्रौर इनकी दूसरी बहिन दिति के गर्भ से राज्यों की। द्वादश आदित्यों का जन्म भी इन्हीं से हुआ जो इस शब्द की व्युत्पत्ति, से स्पट है। दे० 'म्रादित्य' । विष्णु पुराण के म्रजुसार ये कश्यप की ्स्त्री थीं जिनसे विष्णु का वामनावतार हुआ था। पूर्वकाल में कश्यप ऋदिति की तपस्या से असन्न होकर भगवान ने उनसे वर माँगने के लिए कहा था। उन्होंने स्वयं विष्णु को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना प्रकट की जिसे भगवान विष्णु ने केवल एक ही बार नहीं बल्कि तीन बार पूरा किया। रामावतार की कौशक्या ग्रौर कृष्णावतार की यशोदा भी श्रदिति की ही प्रतिमृति थीं। नरकासुर को मारने पर श्रीकृष्ण को जो दो कुगढल प्राप्त हुए थे, उन्हें कृष्ण ने अदिति को ही लौटा दिया था।पारिजात प्रष्प के लिए इंद्र श्रीर कृष्ण में जो फगड़ा हुश्रा था उसका फैसला चादिति ने ही किया था। **ऋद्विषेगा-दे० '**ऋर्ष्टिपेगा' ।

त्राध्नमें - घर्मविरोधी एक राचस का नाम, जिसकी उत्पत्ति भागवत के श्रनुसार ब्रह्मदेव के पृष्ठ भाग से हुई। इसकी स्त्री का नाम सृषा था जिससे माया तथा दंभ

नामक दो मिश्रुन संतान हुए। उक्त मिश्रुन से क्रमशः क्रोध-हिंसा, किल-दुरुक्ति, मृत्यु-भीति, निरय-यातना श्रादि की उत्पत्ति हुई जिनसे भय, नरक, माया, वेदना, न्याधि, जरा, शोक, नृप्णा, क्रोध, मृत्यु श्रादि

की उत्पत्ति हुई । अंत में इंद्र ने दधीचि की हुई। से बने वज्र से इसका वध किया। संपूर्ण श्राख्यान श्रधमें तथा तज्जनित अत्याचारों का रूपक मात्र है।

श्रिधिरथ-सक्में का पुत्र धतराष्ट्र का सारथी तथा महाभारतकालीन प्रसिद्ध वीर कर्ण का पोषक पिता। कुती द्वारा सूर्य के श्राह्मान से कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही कुंती ने कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में डाल दिया था। पेटी संयोगवश श्रिधरथ के पास से बहती हुई निकली जो गंगाम जल-की हाकर रहा था। निस्संतान श्रिधरथ तथा उसकी पत्नी राधा को पेटी खोलने पर एक सद्यःजात शिशु मिला जिसे उन्होंने स्नेहपूर्वक पाल-पोसकर बड़ा किया। यही बड़ा होने पर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ।

वहा होने पर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ।

प्रानंग-शाब्दिक प्रर्थ, अंग-रहित। कामदेव का एक नाम

है। कामदेव के अनंग नामकरण की कथा इस प्रकार है:

एक वार तारक असुर के अत्याचारों से देवता वहुत भयभीत हो गये थे। देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख जाने का
साहस नहीं कर पाते थे। अंत में ब्रह्मादि देवगणों ने
विचार करके यह निश्चित किया कि शंकर का होनेवाला
पुत्र कार्तिकेय ही देवसेना का नायक होकर तारक का
संहार कर सकता है। किंतु महादेव जी उस समय सती

की मृत्यु हो जाने के कारण हिमालय पर घोर तपस्या में
लीन वैठे थे। उनकी यह तपस्या विना भंग हुए कार्तिकेय

की उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव न थी। इसलिए देवताओं

ने लामदेव में उनकी सपस्या भंग करने के लिए कहा । क्षातंत्र को लोह-क्षण्यास के लिए उनकी प्राज्ञा का पालन करना पटा । उन्होंने हिमालय पर पर्हुचकर देव-दार ही छाया में बैठे हुए तपस्या में लीन महादेव जी पर क्षपना पुष्पपारा धावित किया। महादेव जी की तपस्या तो उसमें भंग हो गई जिंतु उनका मृतीय नेत्र खुल जाने के नारण कागदेव भन्म हो गये। देवता होने के कारण जनने पर भी जीवित रहे वितु अनंग होकर । दे० कामदेव' । श्रनंत-१.शेपनाग का एक पर्याय । श्रष्टकुली महासर्पो में में एक जो नानों के राजा तथा पाताल के श्रधि-पनि थे। इनके शरीर को शरया बनाकर भगवान विष्णु मन्येक माराप्रनय के प्रांत में शयन करते हैं। इसी से उन्हें धानंतरायन कहा जाता है। इनके फर्णों की संख्या एक महमा वही जाती है, जिन पर स्वर्ग-नर्क तथा सप्त पातानों महित सारा प्रकारट टिका हुया है। दशरथ के पुत्र लदमण तथा नंद के पुत्र यलराम इनके अयतार माने जाते हैं। बहुत से विद्वान पीराणिक कथाओं के श्राधार पर शनंत शेप को अनंत काल का मतीक मानते हैं। कर्त-वर्ता वासुकि छीर शेष दो भिन्न नाग माने गये हैं। करवप इनके पिता और कड़, इनकी माता थी। इनकी की का नाम अनंतशीर्ष था। "अनंत चतुर्दशी" नामत्र ग्योहार इन्हीं के उपलब्य में मनाया जाता है, जो भारों महीने के शुक्तपच की चनुदंशी को पड़ता है। पासुकि, गोनस प्रादि इनके प्रन्य बहुत से पर्याय हैं। दे० 'वासुकि'नथा 'रोप' ।२.हिंदी के एक कवि का नाम (जन्म १६३४ ई०) जिन्होंने ''शनंतानंदं' नामक एक प्रेम पान्य की रचना की है।

प्रानंतानंद-१. स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के एक ममुख वे एव याचार्य तथा मसिह रामभक्त । भक्तमान के यानुनार ये मला के यावतार थे। एनका जनम कार्तिकी प्रामा, ग्रानिवार को एवा था । नाभादासजी के यानु-सार धानंतानंद्जी के निम्नलिखित शिष्य लोकपालों के ममान मतापी हुए—योगानंद, गगोश, फरमचंद, प्रवह पंहार्य, रामदास तथा श्रीरंग जी। यावा रघुवरदास के 'गृह परंपरा' नामक एक यामकाशित श्रंथ में यानंतानंद को रामानंद का शिष्य धीर गुरुणदास पंहारी को यानंता-नंद या शिष्य चताया गया है। २. एक यान्य प्रसिद्ध पंक्तमण तथा कथायाचक।

सनरण्य एक प्राचीन राजा का नाम । ये मन्स्य, महारंट,
यातु नया जिस प्रनाण के श्रमुसार राजा संभूत के प्रम नया नामजन के प्रमुखार प्रमुखार राजा संभूत के प्रम नया नामजन के प्रमुखार प्रमाण्या के द्रश्याकुर्वशी राजा थे। समण की प्राचीनना प्रस्तीतार करने पर उससे इनका पीर तुल एषा जिसमें इन्हें पराज्यि होना प्रमा इनके मेरते समय नामज की यह काप दिया कि इनके ही कुटमें समुचक द्राक्षण्याना द्वारा कालावंद में उसका

्ष्रानिराह-जाहिए पर्य, तो रह न हो, श्रयाथ । प्रबुत्त के पुष्र गरा श्रीहरण के पीछ । इनका क्याह इनकी पर्यशि पहन सुभदा में हुना था; वितु प्रविकतर इनता नाम

जपा के साथ लिया जाता है। जपा शोणितपुर के दैल राजा वारण की पुत्री थी। पावती के चरदान के फलस्वरूप उसने एक दिन स्वप्न में घनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसकी सखी चित्रलेखा को जब यह ज्ञात हुया तो वह पथ में मिले हुए नारद के मतानुसार तामसी विद्या के प्रभाव से धनिरुद्ध को जपा के राज-भवन में ले शाई। ऊपा श्रीर श्रनिरुद्ध का गंधर्व-विवाह हो गया। जब वाग को यह सब ज्ञात हुआ तो उसने घपने योद्धाओं को घनिरुद्ध की पकड़ने के लिए भेजा. श्रनिरुद्ध ने सभी को श्रपनी गदा के श्राघातों से धरा-शायी कर दिया । वाग्ए ने छाकर तब छनिरुद्ध को माया युद्ध में पराजित किया शौर उसे बंदी बना लिया। श्रनि-रुद्ध के इस प्रकार द्वारिका से ले जाये जाने तथा वंदी किये जाने का समाचार जव श्रीकृष्ण, वलराम तथा प्रयुग्न को ज्ञात हुन्ना, तो वे शोणितपुर श्राये श्रीर उन्होंने वाण के साथ युद्ध प्रारम्भ किया। इस युद्ध में शिव तथा युद्ध के देवता स्कंद ने भी वाल की सहायता की थी, कितु श्रंत में वाण को पराजित होना पड़ा। श्रनिरुद्ध मुक्त होकर ऊपा को लेकर सबके साथ द्वारिका वापस छाये। इनके पुत्र का नाम बज्र कहा जाता है। दे० 'ऊपा' तथा 'चित्रलेखा'।

श्रिनल-१. श्रष्ट वसुत्रों में से एक । विष्णुपुराण के श्रनुसार शिवा इनकी पानी तथा मनोलव, श्रिवद्यात गित इनके दो पुत्र थे। २. ४६ पवन में से एक। दे० 'वायु'। श्रनु-राजा वयाति तथा शिमेष्ठा के पुत्र। पिता को श्रपना यौवन देना श्रस्वीकार करने के कारण इनको पिता द्वारा शाप मिला कि इनकी संतान राज्य की उत्तराधिकारिणी न वन सकेगी। विंतु इस शाप का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा क्योंकि श्रंग, वंग, किलंग श्रादि इन्हीं के पुत्र थे जिनके नाम पर श्रव तक उक्त तीनों प्रदेशों के नाम हैं। श्रनुक्रमश्मी-वेदों की सूची का नाम, जिसमें

शर्षि (रचिता) का निर्देश हैं। श्रमुचिद्-महाभारतकालीन श्रवंती के राजा जिनकी मृत्यु उक्त युद्ध में शर्जुन के हाथों हुई थी।

संहितात्रों के कम से प्रत्येक मंत्र के छंट, देवता तथा

प्रमत्त्या-१. दच की चौबीस कन्याश्रों में से एक तथा श्रित्र ऋषि की पिबता पत्नी। मतांतर से महिष् कर्दम तथा देवहृति की एक कत्या का नाम भी यही है। इनके पातिवत की श्रमेक कहानियाँ मिलती हैं। मानस में वनवास के प्रसंग में श्रमस्या हारा सीता को पाति- वत का बड़ा शिचापूर्ण उपदेश दिलवाया गया है। २. कालिदास के श्रमिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की दो इंत- रक्त सिवयों में से एक जिस महिष् कथ्य ने पाला था। ध्रमुक-यह श्रद्र्ण का दूसरा नाम एवं जंघाविद्यान का पर्यायवार्चा है। इनका वर्ण जयाकातोन सूर्य की भीति लाल है। दे० 'श्रमण्'।

श्रपत्रा-एक प्रसिद्ध वैशाव भक्त जिन्हाने चाराँ धामाँ में इरिभक्ति का प्रचार किया और जीवनपर्यंत संतसेवा का मृत निवाहा।

श्यपप्दोम-दे॰ 'शीपलोम' ।

अपाला-अत्रि मुनि की कत्या जिन्हें कुष्ट रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने तपस्या करके इंद्र से सोम प्राप्त किया था। ये ब्रह्मज्ञानी थीं। ऋग्वेद में इनका एक सुक्त भी है।

अपर्गा-हिमालय की ज्येष्ठ कन्या तथा शिव की अर्द्धी-गिनी। शिव को वररूप में पाने के लिए इन्होंने इतना कठिन तप किया कि पेड़ की पत्तियों तक का त्राहार भी छोड़ दिया। इसी से इनका नाम 'अपर्णा' (बिना पत्तों के…) पड़ा था। इनके उम्र तप को देखकर इनकी माता ने निवारणार्थ 'ऊ-मा' (श्रो-मत) कहा था जिससे इनका एक नाम 'उमा' भी पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें अपनी अर्द्धागिनी के रूप में स्वी-कृत किया।

स्रभयराम−एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त राजा । स्रभिजित–राजा नल के पुत्र । दे० 'नल' ।

स्त्रिभिनंद-पर्जन्य सुत नव नंदों में से चतुर्थ। ये प्रसिद्ध ्गोपाल तथा हरिभक्त भी थे। दे॰ 'पर्जन्य'

∕श्रभिमन्यु-त्रर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र तथा कृष्ण के भानजे महाभारत युद्ध के समय इनकी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। युद्ध में एक दिन अर्जुन को पद्यंत्र द्वारा स्थानांतरित करके द्रोणाचार्य ने चक्रज्यूह-प्रणाली से युद्ध करना प्रारंभ किया, जिसे त्रर्जुन के त्रतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। भीम आदि सभी महारथियों के छक्के छूट जाने पर इस पोडशवर्षीय राजकुमार ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया और कौरवपत्त के योद्धाओं का वध करता हुआ न्यृह को तोड़कर उसके सबसे भीतरी भाग तक घुसता चला गया, किंतु लौटते समय अकेला कई शत्रुओं के द्वारा घिर गया जहाँ सात महारथियों ने मिल-कर इसका वध कर ढाला। चक्रव्यूह के भीतर से वाहर न निकल पाने का कारण यह था कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था तभी एक वार अर्जुन ने उनको चक्रन्यूह तोड़ने की कहानी सुनाई थी। किंतु सुभदा के सो जाने के कारण न्यूह से वाहर निकलने की विधि नहीं सुनाई गई और इस प्रकार तब यह कहानी अध्री ही रह गई थी। अस्तु, अभिसन्यु को संस्कार रूप में केवल तोड़ने की ही विधि ज्ञात थी। विराट की प्रत्री उत्तरा इनकी पत्नी थीं जो इनकी वीरगति के समय गर्भवती थीं। इनके पुत्र परीचित ही बाद में सम्राट्

श्रमित्राजित्-स्कंदपुराण के श्रनुसार सुतप्त राजा के पुत्र का नाम। भविष्य पुराण के श्रनुसार ये सुवर्णयाग के पुत्र थे। इनके राज्य में शिवमंदिर सर्वत्र वर्तमान थे।

श्रमूर्त - नाभादासजी के श्रनुसार एक मसिद्ध हरिभक्त बाह्यण । ये शैशव-काल से ही बढ़े त्यागी तथा भाग्यवान् थे।

अमूर्तरयस्-दे॰ 'ब्राधूर्तरजस्'।

श्रमोघा-शंतनु मुनि की पत्नी। एक बार ब्रह्मदेव शंतनु मुनि के यहाँ पधारे। उनकी अनुपरियति में अमोधा ने ही इनका आतिय्य-संकार किया। इनके सुन्दर रूप को देखकर ब्रह्मदेव का चीर्यपात हो गया जिससे लोहित नामक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई।

अयोध्या-कोसल जनपद के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी।

अिंद्म-शाब्दिक अर्थ-शतुनाशक। गोपियों ने रास-लीला के पूर्व कृष्ण को इसी संज्ञा से संबोधित किया है। कृष्ण उस समय तक अपना अंत करने के लिए भेजे गए कितने ही दानव तथा दानवियों का संहार कर चुके थे; संभवत: इसी कारण गोपियों ने उन्हें इस नाम से पुकारा था।

अरिष्ट-१. एक राजस, बिल का पुता। कंस ने इसे भी
कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन भेजा था। इसकी
आकृति वृष की-सी थी; इस कारण यह वर्ज में
जाकर वहाँ के पशुओं में मिल गया था। किंतु इसे
अपने वीच देखकर वज के पशु तथा गोप-गोपी सभी
भयभीत हो गये थे। कृष्ण ने यह देखकर इसका वध
कर डाला था। २. योगवाशिष्ठ के अनुसार एक राजा
का नाम जो महर्षि वालमीिक के समसामयिक थे और
राज्य त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तप करते थे।

राज्य त्याग कर गंधमादन पवत पर तप करत थ।

अरुंधती—१. कर्दम मुनि की कन्या तथा विश्व की पत्नी।

महाभारत में एक कथा आती है कि अत्यंत निष्ठावान्
विशव के प्रति भी अरुंधती के मन में सदैव उनके दुरचरित्र
होने की आशंका बनी रहती थी। उसी पाप से उनकी

मभा धूमारुण की भाँति मलीन पढ़ गई और वे कभी

हश्य तथा कभी अहश्य रहने लगीं। २. एक नच्छ।

आकाश मरडल में सप्तर्षिमणल में विशय्ठ के निकट
ही अरुंधती की स्थिति है। कहा जाता है कि मृत्यु

निकट आने पर लोगों को यह नच्छ दिखाई नहीं

पड़ता। विवाह में सप्तपदी परिक्रमा के वाद वरवधू को

अरुंधती नच्छ का दुर्शन कराया जाता है। अरुंधती

नच्छ के ही आधार पर 'अरुंधती दुर्शन न्याय' की भी

कल्पना की गई है। ३. दुन्च प्रजापित की कन्या तथा

धर्म की पत्नी।

श्ररुण-प्रातःकाल के देवता, (सूर्य के सारथी तथा करयप इन्द्र के पुत्र ! इन्हें अनूरु भी कहते हैं।

त्रार्जुन-१. पांडु के तृतीय चेत्रज पुत्त । प्रथम दो क्रमशः
युधिष्ठिर और भीम थे । इनकी माता का नाम कुंती
था, जो पंच कन्याओं में से एक थीं । उसने दुर्वासा
द्वारा विरचित मंत्र से इंद्र का श्राह्मान किया था और
उन्हीं के सहवास से श्रर्जुन की उत्पत्ति हुई थी । श्रतः
यर्जुन इंद्र के ही औरस पुत्र हुए । दे o 'कुंती' । धनुचेंदपारंगत गुरु दोण के ये प्रधान श्रोर सर्वप्रित्य शिष्य थे ।
वाण-विद्या के चेत्र में महारथी कर्ण इनके एकमात्र प्रतिइन्दी थे । दे o 'द्रोण', 'कर्ण' । इसी कला के वल से
इन्होंने स्वयंवर में मत्स्य वेध कर द्रोपदी से विवाह
किया, जो नियति के विधान में पड़कर पांचों पांढवों की
वधू बनी । परंतु अर्जुन से उसका विशेष प्रेम होना
स्वाभाविक था । दे o 'द्रौपदी' । श्रपने वारह वर्ष के
गुप्तवास में श्रर्जुन ने परशुराम से भी श्रख-शिक्षा प्राप्त
की । इसी बीच उल्णी नामक एक नागकन्या से उनका

मेंग हो गया जिससे इरावन नाम का पुत्र उत्पन्न हुया । सिंपपुर के राजा चित्रमान की पुत्री चित्रांगदा से भी उन्होंने विवाह विया था, जिससे वशुवाहन की उत्पत्ति हुई जो चित्रभानु के निस्मंतान दिवंगत होने पर उनका उत्तराधिकारी दना । शर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की भगिनी गुभट्टा से भी हुआ था, जिसका होनहार पुत्र धानिमन्यु चक्रप्यूत् के युद्ध में शकेला, सप्तमहारिययों द्वारा निर्देयता से सारों गया था। द्वीपदी के गर्भ से जो पुत्र पदा द्रष्टा था, यह घरवत्थामा के द्वारा महा-भारत के युद्ध में छतिम दिन बीरगति की आप हुआ। धार्जुन के प्राथम से असल होकर कई देवताओं ने उन्हें द्विष्य शस्त्र प्रदान किए थे। युधिष्टिर द्वारा जुए में माग्राज्य गेंवा देने पर धर्जन तपस्या करने हिमालय पर घले गए वहाँ उनसे किरात रूपधारी शिव से युद्ध करना पड़ा। किंतु जब इनको उनके असली स्वरूप का ज्ञान हुया तो इन्होंने शिवजी का श्रमिनदंन किया ितसं प्रसप्त होकर शिवजी ने इन्हें पाशुपत श्रस्त्र मदान किया। इसी प्रकार देवाधिदेव इंद्र से भी इनों वर्ष युद्धास्त्र प्राप्त हुए थे। कृष्ण की सहायता से गाएउव वन जलाकर श्रजीर्ण रोगप्रस्त को भी इन्होंने प्रसन्न किया था। उनकी कपा में घारनेयास्त्र शीर गारहीय की प्राप्ति हुई थी, जिसकी टंबार के श्रवणमात्र से शत्रुशों के छक्के छूट जाते थे। यमरावर्ता में एंद्र के साथ विहार करते समय उर्वशी इन पर मोहित हो गई थी किंतु उसकी कामवासना संतुष्ट करने में ससमर्थता प्रकट करने के कारण उसने इनकी नप्यक होने तथा खियों के बीच नृत्य करने का श्राप दे दिया था। फनन्यरूप शज्ञातवास के समय 'वृहन्नला' नाम से इन्हें विसट राजरुमारी उत्तरा को नृत्य की शिज्ञा भी देनी पड़ी थी। शंत में कौरवों के विरुद्ध कुरुचेत्र में पारत्वों का घोर संप्राम हुआ जिसमें स्वयं कृत्ल अर्जुन के सार्थी बने। युद्ध के आरंभ में धर्जुन द्वारा मोह प्रस्ट करने पर कृष्ण ने उन्हें सुक्ष्मिद्ध भगवद्गीता का दपदेश दिया। युद में इन्होंने शत्रु पत्र के सहस्त्रों योजायों का वर्ष किया जिनमें भीत्म, सुलर्मन्, जयद्वय, परांतना प्रस्वत्यामा जैमें महाबीर भी थे। सुद्ध के परचात विधिष्टिर ने विसाट श्ररवसेथ किया जिसके उप-लंदर में धर्तुन ने दिग्यिजय गाला करते धनेक राष्ट्रों को पराजित हिया । यन्त में कृष्ण द्वारा आमंत्रित किये जाने पर वे द्वारवा गये। यादवों का नाग होने पर वर्हा से उन्होंने हिमालय की श्रोर प्रस्थान किया श्रीर वहीं उनका रागंत्रास हता। गुदारेस, धनंत्रय, विष्णु किरीटिन्, पाठनामनि, कालान, नत्यशाचिन् पार्थ, बीमल्स, तथा र्गेन गरन पादि उनके धनेक पर्याय है। २. रेट्य गुजा बृत्यीप के पुत्र की बार्तवीय नाम से प्रतिस हैं। ई. कृता के सिन्न एक गोप। ४. एक मध्य-राष्ट्रीत प्रतिस्म वैकाप सक्ता।

रार्जनारीनटेंग्यर-शित का रूप विशेष । प्रजीविति की इत्या से सभा द्वारा पोर तप किये जाने पर निव ने सरना यह रूप उत्पन्न किया जिसके वामांग में पार्वनी के रूप में नारी का शरीर खीर दिल्याांग में स्वयं शिव के रूप में पुरुष का शरीर था।

श्चर्युद्-१. एक श्रमुर जिसकी मृत्यु उसके रातु इंद्र के वज्ञ से हुई थी। २. श्चाव् पर्वत श्रथवा उसके समीपस्थ के निवासियों की संज्ञा।

श्रुर्यमन-१. एक वैदिक देवता जो विरवदेवों में से एक हैं।२. करवप तथा श्रदिति के पुत्र पितृगया में प्रमुख हैं।३. द्वादश श्रादित्यों में से एक जो वैशाख मास में उदय होते हैं और जिनकी किरणों की संख्या ३०० मानी जाती है।

श्रयमा-१. जंबू द्वीप के हिरण्यख्य के पुजारी। इस खंड के श्रिष्ठातृ देव सूर्य भगवान हैं। २. पित्रों में प्रमुख। ३ वारह श्रादित्यों में से एक। ४. विश्वदेवों में से एक। श्रजंबुप-महाभारतकालीन एक राचस जो कोरवों के पच में लड़ता हुश्रा सात्यकी द्वारा पराजित हुश्रा श्रीर भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा मारा गया।

श्चलंद्यपा-एक देवांगना जो सुंदरता तथा नृत्यकला में श्रद्धितीय थी। एक बार ब्रह्मा के स्थान पर नृत्य करते हुए वायु के क्लोंके से उसका वस्त्र उड़ जाने के कारण उसके गुढ़ांग धनावृत हो उठे जिन्हें देखकर विधूम नामक एक गंधर्व कामपीडित हो उठा। यहा। तथा इंद्र श्रादि सम्मान्य देवताओं की उपस्थिति में ही दोनों एक दूसरे पर मुग्ध होकर कामचेप्टा करने लगे। इस व्यवहार से कुद होकर बहा। ने (मतांतर से इंद्र ने) उन्हें मनुष्य-योनि में जन्म पाने का शाप दिया। फलतः ऋलंबुपा राजा कृतवर्मा के वंश में मृगावती नाम से श्रीर विधूम पांडवों के वंश में सहस्रानीक के नाम से उत्पन्न हुए। दोनों का परस्पर विवाह भी हुआ धौर कथा है कि मुगा-वती की गर्भावस्था में नररक्त से स्नान करने का दोहद हुया श्रीर ऐसा करते समय कोई पन्नी इसे मांसर्पिड संमभकर उदा ले गया किंतु वहाँ किसी दिव्य पुरुप ने इसकी रचा की श्रीर इसे मुक्त कर उदयगिरि पर जमदिश के शाश्रम में रखा। वहाँ उसे उदयन नामक एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन संयोगवश सृगया खेलते समय बालक उद्यन ने एक मदारी को सॉप पकड़ते देख द्याई होकर उसे मुक्त कराने के बदले अपनी माता का कद्वण उतारकर दे ठाला जिसे लेकर मदारी घमता हुआ सहस्त्रानीक के राज्य में पहुँचा श्रीर वेचने समय पकड़ा गया। यपनी प्रिय रानी का पता मिलते ही सहस्त्रानीक सद्जयन उद्यनगिरि पहुँचा जहाँ १४ वर्ष के लंबे वियोग के परचात् सृगावती से उसका पुनर्मिलन हुया। कथा के धनुसार यह वियोग तिलोत्तमा के शाप के कारण हुया था। कार्लातर में उदयन को राज्यभार सींपकर संहत्त्रानीक ने सपत्नीक वाखप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया थीर वहाँ घकतीर्थ में स्नान कर दोनों ने शापमुक्त होकर भ्रपनी श्रपनी पूर्व योनि को प्राप्त किया।

श्रलंबल-एक राज्य जिसके पिता जटासुर का यथ पांडवां हारा हुचा था। जन्म से ही पांडवदाही होने के कारण महाभारत युद्ध में इसने कीरवां का पद्म लिया खार पटोक्तव हारा मारा गया। श्रलकनंदा-गंगा की एक प्रधान शाखा जिसे शिव ने अपने जटा-पाश में १०० वर्ष तक उलक्का रखा था। इसे भगीरथ ने सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिये मर्खिलोक में अवतरित किया। दे० 'गंगा'।

श्रालका-मेरु पर्वत पर कुवेर की राजधानी। कालिदास ने मेवदूत में इसकी स्थिति हिमालय बतलाई है। श्रालका ही गंधर्वी का स्थान है।

श्रलद्मी-लक्मी की ज्येष्ठा भगिनी । र्लिंग पुराण के श्रनुसार समुद्रमंथन के समय रत के रूप में इसकी उत्पत्ति लक्मी के पूर्व हुई थी। इसी से इसे ज्येष्ठा कहा जाता है।

श्रलकें-सती मदालसा के धर्मपरायण पुत्र जिन्हें उनकी माता ने बचपन में ही धर्म के उपदेश दे देकर उनकी वाल-भावना को उसी श्रोर प्रश्न कर दिया था। पुराणों में एक शव का भचण करते हुए दो पिशाचों का वर्णन है जिनका मगदा न दृटते देखकर श्रवकें ने उनमें से एक को स्वयं श्रपना ही शरीर समर्पित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर विष्णु श्रोर शिव ने इन्हें श्रपने सच्चे स्वरूप का दर्शन दिया जिसे इनकी परीचा लेने के लिये पिशाचों के स्वरूप में परिचर्तित कर रखा था श्रोर इन्हें चरदान दिया कि जो जिस इच्छा से उनके पास श्रावेगा उसकी वही इच्छा पूरी होगी। दें० 'श्रतध्वत' तथा 'मदालसा'।

श्रालायुध-महाभारत-कालीन एक राचस जिसके कुटुंब के बहुत से न्यक्तियों को भीम ने मारा था। युद्ध में इसकी मृत्यु भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा हुई।

ष्ट्रालिभगवान-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त एवं प्रचारक जो 'रासविहारी' के नाम से श्रीकृष्ण की उपासना किया करते थे।

अल्ह-स्वामी रामानंद की गुरु परंपरा में विख्यात वैष्णव भाषायें जो स्वामी अनन्तानंद के सात पद शिष्यों में से एक थे। नाभादास जीने इनके संबंध में लिखा है:- 'अनंतानंद पद परिस के लोकपाल से तूँ भए।' दे० 'अनंतानंद'। इनके संबंध में ऐसी अनुश्रुति है कि इनके लिए आम की ढालें स्वयं मुक आई थीं। दे० 'जसू-स्वामी'।

श्रवधूतेश्वर-शिवजी का एक रूप विशेष । शिवपुराण के अनुसार एक वार इंद्र और वृहस्पति शिव का दर्शन करने चले । परीचा लेने की दृष्टि से शिव ने विकराल रूप धारण कर इनका रास्ता रोक दिया । इंद्र ने धर्म-स्युत हो अपना वज्र चलाया जिसे शिव ने रोक लिया और उससे अग्नि की ज्वाला निकलने लगी । श्रंत में बृहस्पृति की प्रार्थना से अग्नि शांत हुई ।

र्ष्याविर्होता-नाभादास जी के श्रनुसार नव योगीश्वरों में से एक प्रमुख वैष्णव भक्त । दे॰ 'योगीश्वर'।

अशरफ-(सैयद)-एक प्रति ह सूफी महात्मा जो मिलक महम्मद जायसी के गुरु और पथ-प्रदर्शक थे।

श्रशुकंवल-श्रष्टकुली महानागों में से एक जो वैकुण्ठ के द्वारपाल भी माने जाते हैं। नाभादास जी के श्रनु-सार प्रत्येक हरिभक्त को पहले इन नागराजों को प्रसन्न करना चाहिए। विष्णुपुराण में इनकी संख्या बारह वताई गई है। दे० 'एलापञ्च' तथा 'त्रमंत'।

त्र्यशोक−दाशरथि राम के एक श्वामात्य श्रौर भक्त । ये वदे तत्वज्ञानी श्रौर नीति-विशारद थे ।

श्रश्वकेतु-महाभारत कालीन एक साहसी राजा जो युद्ध में कौरवों के पच में लड़ते हुए श्रर्जन के पुत्र श्राभि-मन्यु के द्वारा मारे गये थे।

अश्वत्थामा-द्रोण के पुत्र I इनकी माता कृपा शरद्वान् की पुत्री थीं। सूमिष्ठ होते ही घोड़ों के समान हिन-हिनाने के कारण देवताओं ने इनका नाम 'अरवत्थामा' रख दिया और इन्हें अमर होने का वरदान दिया। कुरु तेत्र के संघाम में अश्वत्थामा कौरवों के पत्त के सेनापति थे । एक वार रात्रि के समय, जब सभी सो रहे थे पांडवों के शिविर में जाकर अपने पितृहंता धृष्टयुम्न के साथ शिखरही तथा पांडवों के पाचों पुत्रों का इन्होंने वध कर ढाला । पुत्रों के वियोग से तड़पती हुई द्रौपदी की दशा देसकर अर्जुन को बढ़ा चोभ हुआ श्रीर उन्होंने श्ररवत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। अरवत्थामा के द्वारा ऐशिकास्त्र का प्रयोग पर ग्रर्जुन ने उसके निराक्तरण के लिए ब्रह्मशिरास्त्र उठाया किंतु ऐसा अनर्थ होते देखकर न्यास, नारद, तथा धर्मराज युधिष्ठिर सभी उनके विरुद्ध हो गए। द्रौपदी ने भी बहाहत्या के डर से श्ररवत्थामा के प्राण लेने की अपेचा उसके मस्तक में स्थित मणि पर ही श्रिधिकार करने की इच्छा मकट की। फलतः अर्जुन न उसके सिर की मणि काट कर उसे छोड़ दिया। वह मणि द्रौपदी को मिली जिसे उसने युधिष्ठिर को दे दिया । दे० 'द्रोगा' तथा 'द्रपद' ।

अप्रवपति ये केकम देश के राजा तथा दशस्य की सुंदरी रानी कैकेयी के पिता थे। दे० 'कैकेयी'।

अश्वलायन-कल्पसूत्र तथा गृह्यसूत्रों के रचयिता तथा प्रसिद्ध ऋषि शौनक के पुत्र। प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन भी इनके वंशज थे। इनका समय ४०० ई० पू० के लग-भग माना जाता है।

श्रश्वसेन-प्रसिद्ध सर्पराज तत्तक का पुत्र जिसका परिवार खांडव वन में रहता था। पांडवों द्वारा इस वन में आग लगाये जाने के समय पिता की अनुपस्थित में माता ने इसे बचाने के प्रयत्न में अपना प्राण त्याग दिया। इसका भी आधा शरीर जल चुका था किंतु इंद्र ने घनघोर जल-वृष्टि कर इसके प्राण बचा लिए। माता की मृत्यु का परिशोध करने के लिए महाभारत में सर्प का रूप धारण कर यह कर्ण के तूणीर में पहुँच गया किंतु इसके चलाये जाने पर अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया जिससे केवल उनके मुकुट को ही चिति पहुँची। विफल मनोरथ होने पर इसने कर्ण से अपना सारा भेद खोलकर पुनः वाण-रूप में चलाये जाने का आग्रह किया किंतु आदर्श वीर कर्ण ने इसे अनुचित सममकर उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। निदान यह स्वयं भर्जुन की भ्रोर लपका और उनके वाणों से मारा गया।

श्चरिवनी-१. दत्त प्रजापति की एक कन्या जिसका विवाह

चेत्मा के साथ हुना था। २. एक नवज विसका सुख पर्या के समान माना जाता है। खादिबन मास की प्रतिमा को चंद्रसा इसी नवज में निवास करते हैं। इस विक्रि के 'शस्त् प्रिमार्ग करते हैं। मतांतर से यह तिथि वार्तिकी प्रिमा को पहली है।

श्रदिवनी हमार्-दो वैदिरु देवता । ये सूर्य के श्रोरस पुत्र माने जाते हैं। इनकी माता एक घप्तरा थी जिसने परिवरी का रूपधारण कर निया था। यह देख सूर्य ने भी सहय दा रूप धान्य कर लिया । उनके सहवास से जिन युगल कुमारों की उत्पत्ति हुई वे "चविर्ताक्रमार" कह-लाए। ये चिर्युमा, चिर्मुन्दर, दिच्य तेजयुक्त, लोकोप-भारक एवं देव चिकित्सक थे। ये ऊपा के पूर्व दिव्य स्थ पर प्रास्त होकर प्राकार में विचरण करते हैं। संभवतः हुनी जाधार पर वे सुर्य के पुत्र के रूप में कल्पित कर तिए गये हों । निरुक्तकार इन्हें 'स्वर्ग तथा पृथ्वी' श्रीर्'दिन तवा रात्रिका प्रतीरु मानते हैं। पीराणिक कथाओं के प्रमुमार नकुन तथा सहदेव की उत्पत्ति इन्हीं के शंश से मानी जाता है। इन्होंने घतिवृद्ध स्थवन ऋषि को चिर-यीवन प्रदान किया वा जिसके प्रतिकत्त स्वरूप च्यवन ने हुँद से कहरर इन्हें देवनाओं का यज्ञभाग दिलवाया था, जिससे चिकित्सक होने के कारण श्रश्यिनीकुमार वेचित रहते थे। दे० 'न्यवन'।

प्यटावक -महामारत के चनुसार ये कहोड़ नामक बाल्ल्य ये पुत्र थे। फदोद ने प्रपना विवाह यपने गुरु महर्षि उदानक की पुत्री सुजाता। के साथ किया था । ग्राष्टावक के संबंध में यह कथा प्रचलित हैं कि इन्होंने गर्भावस्था हों में अपने पिता को अशुद्ध घेड़पाट करने के लिए टोक दिया था। पिता ने कुछ होकर शाप दिया कि भूमिष्ट होते ही उसका शरीर वक्ष हो जाय। श्राठ स्थानों पर देश टोने के कारण उसका नाम 'घष्टावक' पड़ा । शरीर से देंदे होने पर भा इनकी बुद्धि बुदी तीच्या थी। बारह वर्ष की जबस्था में ही इन्होंने मिथिला के राजवंडित को शानायं में पराजित कर अपने मृत पिता का जीवनोद्धार रिया जो उक्त पंटित से हारने के कारण जल में दुवा दिये गये थे। प्रतुल धन-संपत्ति के साथ लौटते हुए मार्ग में उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार समंगा नदी में रनान किया जिससे उनके शरीर की वकता भी जाती र्गा। मिथिता के राजपंदित से जो प्रश्नोत्तर हुए थे, वे 'षशयक संदिता' में संपूर्वात हैं।

प्रममंत्रस-मगर तथा केशिनी का पुत्र जो वड़ा उद्दत एवं कत्पाचारी या। पिता के हारा स्वक्त होने पर भी यही राज्य पा उपराधियारी हुजा और कालांतर में बढ़ा मनिद हुजा। प्रसिद राजा प्रेमुमान हमके पुत्र थे।

श्रीना पूर्व सूर्वदंशी राजा जिनके पिना का नाम ध्रुय-राजि था। ये बड़े विश्यान बोद्धा हिंतु झोबी स्त्रमाव के वे 1 में स्पर्वेती राजाओं से इनके प्रत्येत तुद्ध हुए और बार में उनके संस्थित रोजन से हिमालय की दिसी गुणा में मुस्सियार सा दिवे।

'पर्का मध्य वे प्रतिह राजा होता (हाण के मामा) की वार्ती कीर राजा उसमेंब्र की लोड बन्सा। इसकी

छोटी वहन प्राप्ति का भी त्रिताह कंस केही साथ हुआ था। श्रहल्या-प्रसिद्ध पञ्च कन्याश्रों में से पहली। इनके पिता का नाम मुद्गल था। मतांतर से ये मेनका तथा वृद्धाः की पुत्री भी। अन्य मत से ये बह्मा की मानस पुत्री थीं। इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। याल्मीकि रामायण के अनुसार बला ने श्रहत्या की सृष्टि संसार की सुंदरतम वस्तुशों का सार लेकर की थी श्रीर उसे महाव गौतम को सांव दिया था । देवराज इंद्र ने इनपा श्रासक्त हो चंद्रमा की सहायता से गीतम के छुग वेश में इनके साथ भोग किया। सारा भेद खुलने पर महि ने दोनों को शाप दिया जिसके फलस्वरूप इंद्र नपुंसक ग्रीर सहस्रयोनि हुन्रा तथा ग्रहल्या पापाण मयी (मतांतर से शहरय)। इंद्र के शाप का निराकरण देवताओं वे यत्न से हुआ। उन्हें मेप का पुंसत्व माप्त हुआ और सहस्र योनि सहस्य नेत्र में परिवर्तित हो गये। ग्रहल्या द्वारा वहुत परचाताप करने पर ऋषि ने उसके शाप का रथयं यह निराकरण किया कि जेता में श्री विष्णु के अवतार राम के चरण-स्पर्श से उसका उद्धार होगा। समय यान पर जनकपुर जाते समय राम की चरणरज के स्पर्श से (मतांतर से दर्शन प्राप्त कर) शहल्या पुनः श्रवना पूर्वरूप पाकर राम का यशोगान करती हुई पतिलोक को चली गई। कुमारिल भट के अनुसार यह उपाख्यान एक रूपक मात्र है। श्रहत्या श्रीर इंद्र कमशः रात्रि तथा सूर्य के प्रतीक हैं। मतांतर से घहल्या अनुर्वरा भूमि अथवा जबबुद्धि की भी प्रतीक है। दे॰ 'गौतम' तथा 'इंद'। छहि-दे० 'शेष' श्रोर 'वासुकि'।

ध्यहि-दे० 'शेव' श्रीर 'वासुकि' ।
ध्यहिरावरा-पाताल में श्रहिरावर तथा महिरावरा के
नाम से रावरा के दो मित्र थे । ये दोनों घोर पराकमी
श्रीर क्रूकर्मा थे । इन्होंने राम लप्पमरा को चढ़ा कप्प दिया किंतु श्रंत में मारुति की सहायता से दोनों सपरि-वार नष्ट हुए ।

ध्यांगरिष्ट-एक प्रसिद्ध राजार्ष जिन्होंने कामंद्र नामक छपि से धर्म तथा तत्वविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। ध्यांगिरस-१. द्यंगिरस् कुजोद्भव छपियों का नाम। ये ध्यववंवेद के प्रवर्तक थे। २. बृहस्पति का एक पर्याय। दे॰ 'बृहस्पति'।

श्रांगिरसी-वसु की पत्नी का नाम !

श्रांतश्र-मंकण के प्रुत्र का नाम ! ये एक बहुत बड़े शिवभक्त थे । एक बार इनके घर में श्राम लग जाने के कारण

उसमें प्रतिष्ठापित शिवनिंग श्राधा जल गया । श्रात्वव भक्ति के श्रावेश में इन्होंने भी श्रपना श्राधा शरीर जला दिया । इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें साजात् दर्शन दिया श्रार वरदान न्यस्प उन्हें दिख्य शरीर प्रदान किया । श्रावाशज विश्व-अव्यदेव का नाम । इनका पार्थिय शरीर नहीं है श्रीर न प्रम हाग इनकी सुखु होने की ही संभा-यना नर्जा है । ये जनम-मृखु में पर विज्ञान रूप हैं । श्राहति-यह गारुष्ट विद्या के एक श्राचार्य का नाम है, जिन्होंने सुधिष्ठिर के राजम्य यज्ञ के श्रवसर पर दिश्य

दिया को विजय करने में सहदेव की सहायता की थी।

श्राखंडल-इंद्र का पर्याय । दे० 'इंद्र' । श्रागस्त्य-श्रगस्य ऋषि के पुत्र का नाम।

श्राग्नीध्र-प्रियव्रत श्रौर वहिष्मती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । विष्णुपुराण के श्रनुसार इनका नाम श्रनीध्र था। उर्ज-स्वती नाम की इनकी एक भगिनी थी। दे॰ 'अशीध्र'। श्राजकेशिन-इंद्र का नामांतर । इन्होंने वक का प्रतिकार किया था।

ष्ठाजगर-महाभारतकालीन एक प्रसिद्ध बाह्यण का नाम जो घयाचित वृत्ति से रहते थे।

श्राज्य-सावर्णि मनु के पुत्र का नाम।

श्राज्यप-पितृगण में से एक । ये ब्रह्मा के मानसपुत्र पुलह के वंशज थे और यज्ञों में श्राज्यपान करने के कारण इनका यह नाम पड़ा था।

श्राटविन्-याज्ञवल्क्य के वाजसनेय शिष्य। व्यास की यज्ञ: शिष्य-परम्परा में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। श्राडि-श्रंधकासुर के पुत्र का नाम । इसने घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके श्रमरत्व का वरदान माँगा कितु ऐसा श्रसंभव होने के कारण इसे इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने का वर मिल गया जिसके वल पर निर्भय होकर इसने भ्रनेक श्रत्याचार किये। शिवाजी का पराभव करने के लिए यह कैलास गया जहाँ वीरभद्र से इसका युद्ध हुआ। युद्ध में मृत्युभय से इसने सर्प का रूप धारण किया किंतु उसमें भी शाणों का संकट देखकर इसने पार्वती का रूप घारण कर लिया । श्रंत में शिव को इस कपट रूप का पता लगा श्रीर उन्होंने इसका वध किया। श्रातातापि-एक प्राचीन ऋषि तथा धर्मशास्त्र ग्रंथ के प्रगोता !

श्चात्मदेव-एक प्रसिद्ध बाह्यण का नाम जो तुंगभद्रा के तट पर रहते थे और निस्संतान होने के कार्य बहुत चितित रहा करते थे। एक सिद्ध ने पुत्रोत्पत्ति के लिए इनकी पत्नी को एक फल खाने को दिया किंतु उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। बहन ने भी स्वयं न खाकर उसे एक गाय को खिला दिया। बाह्मण को जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम धुंधकारी पदा और गाय को जो पुत्र हुआ उसके बैल जैसे कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण पदा । धुंधकारी बदा ऋत्याचारी हुआ श्रीर गोकर्षा को कप्ट दिया करता था। गोकर्षा ने ज्ञान मार्गं का श्राश्रय लेकर परमार्थ प्राप्त किया।

श्रात्रेय-त्रत्रि सुनि के पुत्र । कालांतर में श्रत्रि कुलोत्पत्र सभी बाह्यणों की संज्ञा घात्रेय हो गई।

श्रात्रेयी-श्रत्रि मुनि की कन्या का नाम । इनका विवाह श्रप्ति के पुत्र श्रंगिरा के साथ हुआ था जिससे इनके पुत्र 'श्रंगिरस' नाम से प्रसिद्ध हुए। दे० 'श्रगिरा'।

श्रात्रेयस्मृति-एक स्मृति ग्रंथ जिसके रचयिता श्रत्रि

मुनि कहे गये हैं।

ञ्जादित्य -श्रदिति के पुत्र श्रौर एक मसिद्ध वैदिक देवता। चाचुप मन्वंतर में इनका नाम त्वप्टा था। वैवस्वत सन्वंतर में ये आदित्य कहलाए । कालांतर में इन्हें सूर्य का पर्याय माना जाने लगा। पहले आदित्यों की संख्या छ: ही थी जो क्रमशः मिश्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दृत्त तथा श्रंश के नाम से प्रसिद्ध थे। वेदोत्तर काल में प्रत्येक मास के लिए एक एक श्रादित्य की कल्पना हुई। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी प्राठ त्रादित्यों के नाम प्राते हैं-- १. ग्रंश, २. भग, ३. धातृ, ४. इंद्र, ४. विवस्वन्, ६. मित्र, ७. वरुण् तथा ८. अर्यमन् । मतांतर से आठवें आदित्य अदिति के पुत्र मार्तरह थे। श्रादित्य वास्तव में एक देववर्ग का नाम था जिसमें सर्वप्रमुख विष्णु थे।

श्रादित्यकेत्-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

श्राद्विराह-भगवान् विष्णु का एक अवतार जो हिरग्याच से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था। दे० 'वराह'। श्राधूते रजस्-गय राजा के पिता का नाम । मतांतर से इनका नाम अमृतरयस् था।

श्रानंद-१. एक प्रसिद्ध बाह्यण जिनकी उत्पत्ति महर्पि गालन्य के कुल में हुई थी। २. मेधातिथि के सात पुत्रों में से एक । ३. महात्मा बुद्ध के एक शिष्य जिनमें तथागत का इतना विश्वास था कि वे इन्हें ऋपने समान ही सममते थे।

श्रानंद्गिरि-शंकराचार्य के शिष्य श्रीर वेदांत के प्रकांड पंडित 'शंकर दिग्विजय' इनका मसिद्ध यंथ हैं, जिसमें आचार्य के शास्त्रार्थों तथा मुख्य कृत्यों का विवरण है। शंकर के 'शारीरक भाष्य' की टीका, तथा गीता श्रीर उपनिषदों पर इनके भाष्य श्रत्यंत विद्वत्तापूर्ण

श्रानंदवधेन-एक प्रसिद्ध काश्मीरी पंडित तथा काव्य-शास के श्राचार्य।'काव्यालोक' 'ध्वन्यालोक'तथा 'सहद्या-लोक' इनके मसिद्ध ग्रंथ हैं। ये ध्वनिवादी हैं श्रौर श्रलं-कार शास्त्र के त्राचार्यों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कल्हण की राजतरंगिणी में एक स्थल पर इनका जिक्र श्राता है जिसके अनुसार ये काश्मीर के राजा अवंतिवर्मा के राजपंडित सिद्ध होते हैं। अवंतिवर्मी का समय नवीं शताब्दी माना जाता है।

श्चानकटुंदुभि-कृष्ण के पिता वसुदेव का एक नामांतर। इनके जन्म के श्रवसर पर देवताओं ने श्रानंद से दुंदुभी वजाई थी इसी से इनका यह नाम पड़ा दै० 'वसुदेव' ।

श्चानते-राजा शर्याति के पुत्र का नाम। श्रापस्तंव-प्रसिद्ध वैदिक ऋषि तथा स्मृतिकार। इनका समय तीसरी शताब्दी ई० पू० माना जाता जाता है। इस नाम के कई ऋपि मिलते हैं कितु दो विशेप प्रसिद्ध हैं---एक सूत्रकार श्रौर दूसरे स्मृतिकार। इनके नाम पर श्रापस्तंव संहिता भी मसिद्ध है जिसमें कृतकर्मी के फल तथा पापों के प्रायश्चित्त का विस्तारपूर्वक विवरण है।

धर्म में चमा का स्थान सर्वोपरि माना गया है। श्रापिशालि-एक प्रसिद्ध वैयाकरण जिनका उल्लेख पाणिनि ने संधिप्रकरण में किया है। इनके द्वारा प्रणीत यापिशलि नामक ग्रंथ में काशिका तथा कैयट का उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि काशिकाकार तथा कैयट इनके के पूर्व हो चुके थे।

आयु-प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका

बितार राजा बाहु की करना के साथ हुआ था। इससे इन्हें पाँच पुत्र हुए थे। प्राचीद भीस्च-एह प्रसिद्ध बैदिक ऋषि जिनुके तीन शिष्य

्डपसन्यु, शारणि नथा येद विशेष प्रसिद्ध हैं । श्रासकरन-एक प्रसिद्ध वैज्यान भक्त तथा कृति ।

त्रार्मान-प्रमित्र वैदिक ऋषि प्रामीद धीम्य के शिष्य । इनकी

गुरमित ये संबंध में एक क्या प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक नाली को बाँधने के लिए गुरु ने इन्हें श्राज्ञा

ही थी। न बाँव सकते के कारण जल के बेग को रोकते के लिए में स्वयं लेड गए थे खोर बहुत समय बीत जाते

पर एक है जाने पर जानेत मिले। इससे प्रसन्न होकर शागीद भीन्य ने इनका नाम 'उदालक' स्वस्ता।

खानीय ने प्रतिकार के प्रतिकार प्रकार के प्रतिकार के प

प्राजीनिर्वि मुनःशेष का पेतृक नाम ।

श्रार्जिह्यान-कारयपगोत्रीय ऋषियों का नाम ।

श्रानंक-कड् का एक पुत्र जिसकी करवा मारीपा का विकार मृदुदुनोत्पन्न राजा शूर् के साथ हुव्या था।

प्पाय केमीर्बर-एक मितियु बिह्युन कवि तथा नाटक कार । इनके हत्स रचित् "चंड केशिक" नामक नाटक क्षर्यंत प्रसिद्ध हैं, जिसके बाधार पर भारतेन्द्र हरिस्चंद्र ने

णवना विष्यात नाटक 'सत्य हरिश्चंद्र' लिखाथा । इनका समय निश्चित रूप से नहीं ज्ञात है किंतु साहित्यदर्षण में इनका उन्नेष होने से हर्दे विश्वनाथ के पूर्व का ही

माना जायमा ।

'अथिभट्ट-बीत्ताणित के अथम प्रवर्तक । कोलगुक के छानु-सार इनरा जन्म इनुमपुर (पटना) में ४७६ ई० के जगभग हुए था । इन्होंने घपना स्तोतिप संबंधी अंग २२ पर्व देश हैं। जस्था में तैयार कर निया था । 'आयं-निर्मात' इनमा असिड अंथ हैं। इस नाम के एक बीर जगनिदिय इनमें कुछ काल परचात् हुए जिन्हें 'लघु' लागुंगह एका साना है।

ध्यार्यास्त्रीम सहासारतकालीन एक राचस का नाम जो कोरों के पार में लगते हुए प्रार्वन के पुत्र इसवान हास

माग गंवा था।

प्राष्ट्रियम -एउ सम्बयुगीन राजींप का नाम जिन्होंने घोर गर्म कर्षे मा प्राप्त प्रक्ष विचा था। इनका छाश्रम हिमा-लय पर नागमणाश्रम के समीप था गर्दों महाप्रस्थानकाल में पांत्र इनके पास गर्मेथे। ये एक प्रसिद्ध संक्रकार भी वे । इनका सुगम नाम जहियेण भी सिलता है।

ार ६५०६ वृत्ता नाम आहपण भा मिलता है। "मार्चेत्र अमेराज यो सभा के एक प्रसिद्ध द्वारितः

आत्राम विजय मिलांत वे प्रमुख प्रयासको का सामृद्धिक यान , विवरी संस्था याग्य मानी जानी है । वेजाद तोग पृष्टें भिन्न वे सानुद्धों का स्थवतार मानते हैं ।

'साराधर-मणरार्जान एक प्रसित्त बैजाव भुक्त।

गार त्यापन कायेद की एक जाना के प्रात्येक कापि और बीतक के जिया। इनके रूपे हुए औरस्त्र, राध-स्था तथा पार राजपन प्राप्ति नामक अंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें पहला १२ अभ्यामी का, सभा दूसमा ४ क्षणामी पा है।

ध्यासंग प्लायोगि–वेदकालीन एक दानवीर राजा तथा स्कुन-दृष्टा का नाम ।

ष्ट्रासकर–मध्यकालीन एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा राजपि।

ष्ट्रासकरन-कछ्वाहा राजा पृथ्वीराज के वंशज राजा भीम सिंह के पुत्र तथा कील्ह देव स्वामी के शिष्य, एक वेष्णव भक्त। ये नट्यरगढ़ के राजा थे श्रोर युगल मोहन (श्वर्थात् जानकीमोहन राम तथा राधामोहन कृष्ण) की उपासना करते थे। कहा जाता है कि ये श्रपने उपास्य की श्वारा-धना में इतने तन्मय रहा करते थे कि एक वार जब किसी शत्रु ने इनके ऊपर शाक्रमण करके तलवार से इतकी एड़ी काट दी तो ध्यानमग्न रहने के कारण उनके ऊपर इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। इन्हें पहुँचा हुश्रा भक्त समभ-कर शत्र जीट गया।

कर रात्रु लीट गया । त्र्यासमंजस–शसमंजत राजा के पुत्र श्रंशुमान । दे० 'श्रंशुमान'। त्र्यासावरी-श्रासावरी एक बड़ा ही श्रुति मधुर मातर्गेय

राग है। इसके आरोह में गंधार तथा निपाद वर्जित है। इसमें धेवत वादी (प्रधान स्वर) तथा गंधार संवादी है, श्रीर ये दोनों स्वर भरसक आंदोलित रहते हैं। प्राचीन मत के अनुसार आसावरी में ऋपभ भी कोमल लगना चाहिये। पर यह मत कम प्रचलित है। यह राग करण-रय-प्रवान होता है।

त्र्यासुरायग्प-त्रैवग्गी (मतांतर से त्रासुरी) के शिष्य। विकारित पुराण के शनुसार ये पाराशर्य कीथुम के

ष्यासुरि-भरहाज सुनि के एक प्रसिद्ध शिष्य तथा थांपजवनी के गुरु का नाम। मतांतर से ये याज्ञवद्गय तथा
धानुरायण के भी शिष्य बतलाए जाते हैं। ये सायंहीम
के पत्तपाती तथा उदिन्हों में के घोर विरोधी थे। श्रक्ति
के उपस्थापन के संबंध में इनका एक मंत्र भी

ष्प्रामुरी-देवताजित राजा की पत्री तथा देवसुत्त की माता का नाम।

स्तारिक नाम । श्रास्तीक - जररकार ऋषि के पुत्र जिनकी माता जरकार नागराज वासुकी की बहन थीं। जनमेजय के सर्पयज्ञ में जब संस्थार भर के सपों की श्राहुति दी जा रही थी तब श्रास्तीक ने ही वासुकी नथा उसके परिवार की रखा की थीं।

श्राह्यर्य-श्रांगिरस गोर्याय एक मंत्रकार का नाम।

ष्टाहुक स्विकारत् नगरी के भोजवंशी राजा श्रमिजित के पुता जो तरे, पराक्रमी तथा ऐरवयंशाली थे। इनका विवाह लार्या से हुया था जिससे देवक तथा उबसेन नाम के दो, इब क्ष्यत हुए थे। गतांतर से ये पुनर्वसु के पुत्र थे शोर इनके पुत्र का नाम लंभर था। महाभारत के शतुसार कृष्ण से इनदा युद्ध भी हुया था।

श्रीहुकी पुनवंतु राजा की वत्या तथा छाहक की भगिनी। राजा की वमल संतान में पुत्रका नाम छाहक छोर पुत्री का नाम छाहुकी था। दे० 'शहक'। इंदिरा-लक्सी का एक पर्याय । दे॰ 'रमा' तथा 'लक्सी'। इंदीवराच्न-१. विद्याधराधिप नलनाभ के गंधर्व पुत्र का नाम । २. भगवान विष्णु का एक नामांतर । इंदु-चंद्रमा का नामान्तर । दे॰ 'चंद्रमा'। इंदुमणि-एक प्रसिद्ध मणि (रत्न) का नाम । दे॰

इंदुमती-विदर्भराज भोज की भिग्नी का नाम जिन्होंने स्वयंवर में राजा अज को पितरूप से वरण किया था। पूर्व जन्म में यह हारिणी नाम की अप्सरा थीं जिनहें इंद्र ने तृणिविंदु नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। वहाँ ऋषि ने इन्हें मनुष्ययोनि में जन्म लेने का शाप दिया किंतु अत्यन्त अनुनय विनय करने पर स्वर्गीय पुष्प का दर्शन करने से पुनः इंद्रलोक में लौट सकने का वचन दिया। फलतः एक बार अज के साथ वाटिका विहार करते समय इन्हें नींद आ गई और वहीं लतामण्डप में शयन करते समय स्वर्ग से आते हुए नारद की वीणा से पारिजात की माला इनके ऊपर गिरी जिससे इनकी मृत्यु हो गई। श्रीरामचन्द्र जी के पिता दशरथ की उत्पत्ति रानी इंद्रमती के ही गर्भ से हुई थी।

इंद्र-श्राकाश तथा बादलों के प्रतीक स्वरूप स्वीकृत हुए देवता । ऋग्वेद के त्रिदेवों में ऋशि तथा सूर्य ऋथवा वरुण के साथ इनका भी नाम मिलता है। इस प्रकार ये उस काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इनके सम्बन्ध में लगभग २४० मंत्र मिलते हैं। इससे अधिक मंत्र किसी और देवता के संबंध में नहीं हैं। इन संजों में बार-बार इंद्र से दासों तथा दस्युत्रों के नगरों का नाश करने की पार्थना की गई है। जल की वर्षों के लिये भी उनका समरण किया गंशा है। एक स्थान पर उनके देवराज होने की कथा इस प्रकार दी हुई है: देव प्रजापित के पास जाकर बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना श्रसंभव है।' यज्ञ करके उन्होंने इंद्र से राजा होने की पार्थना की, श्रौर वे देवराज हो गये। ऋग्वेद में कई स्थान पर इंद्र के द्वारा वृत्र के परास्त होने की वात कही गई है। पुराणों में यह कथा और भी विकसित रूप में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में इनकी माता का नाम निष्टिन्नी मिलता है। इनकी माता ने इन्हें सहस्र मास गर्भ में रक्खा था तथा जन्म के समय ही इनके वीर्यपूर्ण होने के कारण वे प्रमत्त हो गई थीं। एक स्थान पर इंद्र के अपने पिता को पाद-द्वय पकड़ कर मार डालने की बात भी लिखी है। श्रथर्व-वेद के अनुसार इनकी माता का नाम एकाप्टका था जिन्होंने घोर तप के उपरांत महाशक्तिमान इंद्र को जन्म दिया जिनके हारा देवताओं ने असुरों और दस्युओं का विनाश किया। इंद्र के पिता सोम हैं। शतपथ बाह्मण के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति प्रजापति से हुई थी। तैत्तिरीय बाह्मण के श्रनुसार देवताश्रों ने मिलकर प्रजापति से यह श्रमिमंत्रणा की कि श्रमुरों की सृष्टि हो जाने पर उनके दमनकर्ता की भी त्रावश्यकता पढ़ेगी। इस पर प्रजापति ने इंद्र की उत्पत्ति के लिये देवताओं को तप करने के लिये प्रेरित किया। दीर्घ काल तक तप करने के अनंतर उन्हें श्रपनी ही ज्ञात्मा के ज्रन्दर इंद्र का भान हुन्ना छौर उनसे देव-

ताओं ने जन्म ब्रह्म करने की प्रार्थना की। श्रंत में श्रभी-फ्सित ऋतु, संबत्सर तथा नजन्न स्रादि में इंद्र का जन्म हुआ। यागे के साहित्य, महाभारत तथा पुराखों में इंद्र के चरित्र में वह महानता नहीं मिलती। त्रिदेवों में उनका स्थान नहीं रह जाता श्रीर उनके चरित्र की कुछ दुर्वल-ताएँ भी हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। वाल्मीकीय रामा-यण में इनके रावण के पुत्र मेघनाद से पराजित होकर वंदी होने की वात मिलती है। देवताओं को इनकी मुक्ति के लिये रावण को श्रमर होने का वरदान देना पड़ा था। महाभारत में गौतम की स्त्री श्रहिल्या के साथ इनके बलात्कार करने की कथा मिलती है, जिलके कारण इनके शरीर पर एक सहस्र योनि के चिह्न हो गये थे, कितु बाद को वह आँखों में परिवर्तित हो गये जिससे इनका नाम सहस्राच हुआ। तैत्तरीय ब्राह्मण में इन्द्राणी के साथ विवाह के संवध में यह लिखा है कि इन्होंने उसे उसके पिता पुलोमा को मारकर प्राप्त किया था। इंद्र के चेत्रज नहीं श्रीरस पुत्रों में वालि तथा श्रर्जुन का नाम लिया जाता है। वृत्रासुर के संबंध में पुराणों में लिखा है कि इंद्र ने उसके वध के लिये दधीचि से उनकी हिंदुडयाँ लेकर उनका बच्च बनवाया था श्रीर उससे उसका संहार किया था। वज के लोग भी इंद्र की उपासना करते थे; कितु कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा के लिये जागरूक किया था। इंद ने क्रोधित होकर प्रलय के मेघों को वज को हुवाने के लिये भेजा था। कृष्ण ने उस समय गोव-र्धन को अपनी छिगुनी पर धारण कर वजवासियों की रत्ता की थी। उसके वाद इंद्र की पूजा के कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलते हैं। समुद्र-मंथन के उपरांत इन्हें ऐरावत नामक हाथी, उच्चै:श्रवा नामक अरव और पारि-जात नामक वृत्त मिले थे। ऋग्वेद के अनुसार इंट्र एक श्रादित्य होते हुये भी द्वादश श्रादित्यों से भिन्न हैं। इनके पुत्र का नाम जयंत, भवन का नाम वैजयंत तथा पुरी का नाम श्रमरावती है।

इंद्रकील-मंदराचल का नामांतर। दे० 'मंदर'। इसी पर्वत पर छर्जुन ने तप किया था छौर शिवजी से युद्ध करके पाछपतास्त्र माप्त किया था।

इंद्रजीत-मेघनाद का एक पर्याय । दे० 'मेघनाद्' ।

इंद्रद्युम्न-१. सुमित के पुत्र तथा भरत के पौत्र । २. अवंति के राजा जिन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। इसी मंदिर में आगे चलकर जगनाथ की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार स्वयं विष्णु ने समुद्रतट पर एक काप्ट-खंड प्राप्त होने का इन्हें स्वप्न दिया था, जिसको कटवाकर इन्होंने कृष्ण, बलराम तथा सुभदा की मूर्तियाँ बनवाई थीं। ३. एक प्राचीन ऋषि जो सार्कडेय से भी पूर्व के थे और पथम्रष्ट होने के कारण मर्त्यलोक में आ गरे थे।

इंद्रप्रमिति-ऋग्वेद के एक प्राचीन श्राचार्य तथा श्रध्यापक जो महर्षि पैल के शिष्य थे। इनके पुत्र विख्यात मांह्क्य ऋषि थे जिनका उपनिषद् प्रसिद्ध है। मांह्क्य को वेदों की शिक्ता श्रपने पिता द्वारा ही प्राप्त हुई थी। इंद्रप्रमिति वासिष्ठ-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक ऋषि का त्राम । ऋतिव में इति नाम पर दो ऋचाएँ तथा एक स्कृताम होने हैं।

इंद्रममेन गणभारतालीन मालवा केराजा जो मसिख गत प्रत्यामा के स्वामी थे और कीरवीं के पत्र में जिल्हें थे।

र्यद्रमावन्ति सनु का एक नागांतर । भागवत के व्यनुसार ये बीदर्वे स्टबंतर के मनु थे ।

इंद्रमेस-१. युधिष्टिर हे सार्थि का नाम । २. ध्यपभदेव तथा प्रश्नी हे पुत्र का नाम । ३.राजा नल का पुत्र । ४. माटियानी के एक राजा । ४. राजा कुर्व का पुत्र । ६. माटियानी न एक सीर्यपद्यार राजा ।

इंड्रसेना-राजा नन की कन्या । इडालब एक ऋषि या जाम जो प्रक् शिष्य परंपरा में रपास के शिष्य माने जाने हैं ।

इच्या हुन्य, वैस्त्रत समुके पुत्र तथा सूर्यवंश के अधम सजा, जिन्होंने प्रयोष्या में कोसल राज्य की स्थापना की थी। असिय राजा रासचंद्र जी इन्हों के वंशज थे। समुकी हींक ने इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनका

नाम इच्छाड़ पड़ा । इनके माँ पुत्र वह जाते हैं जिनमें चिरिंद, विभि और इंड विशेष प्रसिद्ध हैं । शकुनि धादि इनके पचाम पुत्र उत्तरापथ के तथा शेष दिशिणा-पण के राजा हुए थे। २. एक दूसरे इच्चाकु काशी के राजा हुए थे जिनके पिना का नाम सुबंधु था। इनकी उप्पत्ति इछुदंड में होने के कारण इनका नाम इच्चाकु पड़ा।

इटा-१. वेंप्स्वन मनु की कल्या का नाम जिसकी उत्पत्ति
प्रजाम्प्रि के प्रभिन्नान से यज्ञुकुष्ट में डाले हुए हिन्छ्य
से हुई थी। इसका विपार तुष के साथ हुत्या जिसके
पुरुष्या नामक ग्रुप्त उत्पन्न हुत्या। दे॰ पुरुष्या। शतपथ
गामक पे प्रमुमार हुता की उत्पत्ति उस चज्ञुकुष्ट से
हुई थी जिसका निर्माण मनु ने संनानात्पत्ति के संकल्प
से विपा था चौर उसका पाणिबहण मित्रावरण ने किया
था। २. मानप्र गर्मर की एक नाणी का नाम जिसका
प्रयोग संस्कृत के पोग साहित्य तथा हिंदी के संन साहित्य
में प्रायः मित्रवा है। इहा, विगना तथा सुपुरना नादियों
यो फर्मणः गंगा, यगुना तथा सरस्वती का प्रतीक
गाना गणा है।

इड़िप्ति देव 'इजिस्ति'। इप्यक्तित-विषयन तथा विहिमनी के दस पुत्रों में से दिगीत पा गाम तो प्लग दीप के स्वामी थे।

रमायन प्राप्ति है एक पुत्र का नाम जिसही उत्पत्ति ऐस-यन नाम की नियम कन्या उन्तर्या से हुई थी। नामशृष्ठु गहर द्वारा हामाना का यथ होने के अस्मवत ने प्रकृति क्यों को प्रदेन के हाथ सम्मित्त कर दिया। इसी के मर्भ के इसका (प्रथम इसवान) थी उत्पत्ति हुई जिस्ने महानास पुत्र में लाखी का प्रतुर मंहार किया प्रीर प्राप्त में द्वीरान-वर्षाय प्राप्तिंग नामक राज्य द्वारा मास गया।

इस उनी नहीं महिमा नामांतर । इसरा सूनानी नाम दिहानीशेष दें। इलराज-कर्दम प्रजापित के पुत्र तथा वहीं के देश के एक प्राचीन राजा। इनके संबंध में कथा प्रचित्त है कि एक वार ये शिकार खेलते-खेलते ऐसे वन में पहुँच गए जहाँ जाने पर पुरुप की में परिवर्तित हो जाता था। फलतः समस्त सेना सहित अपने को सी रूप में पाकर वे बड़े चितित हुए और उस स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की आराधना करने लगे। किंतु शिवजी ने अपनी असमर्थता प्रवट की। निदान पावती की तपस्या करने पर उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई, जिसके अनुसार वे एक महीना पुरुप खार एक महीना की के रूप में रहने लगे। इलिवला-एक देवकन्या जिसकी उत्पत्ति अप्सरा अलंबुपा

तथा तृण्विंदु से मानी जाती हैं। एक मत से यह विश्रवा की पत्नी थार कुवेर की जननी मानी जाती है। दे॰ 'कुवेर' मतांतर से यह पुलस्त्य की पत्नी तथा विश्रवा की जननी मानी जाती है। दे॰ 'पुलस्य'। इलवृत-षत्नीध्र के नी पुत्रों में से एक जो जंबृद्वीप के स्वामी माने जाते हैं।

इला-चे स्वत यनु तथा श्रद्धा की कन्या। मनु ने पुत्रोत्पित्त की लालसा से यहा किया किंतु उनकी भार्या श्रद्धा कन्या चाहती थीं जिसके लिए वे नियमपूर्वक दुग्धपान करके रहती थीं श्रोर होता से कन्या के लिए ही प्रार्थना करवाती थीं। फल-स्वरूप इला नामक कन्या की उत्पत्ति हुई। मनु ने चिसन्ट से श्रपने दुःख का निवेदन किया जिनकी प्रार्थना से श्रादि पुरुप ने इला को ही पुरुप-रूप

में परिवर्तित कर दिया जो खुखुन के नाम से प्रसिद्ध हुत्रा । दे० 'सुखुन्न' तथा 'वेवस्वत' । इलापुत्र–द्वादरा प्रधान नागराजों में से एक जिन्हें छप्ट-

कुली महासर्प या महानाग भी कहते हैं। भक्तमाल के श्रनुसार ये भगवान् के मंदिर के द्वारपाल हैं श्रीर इनकी सम्मति के विना कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। श्रतः भगवान् का साजिध्य वास करने के लिए

्पहले इन्हें मसन्न करना श्रावश्यक है । इलावृत-मेरु पर्वत के मध्य में न्थित एक वन जहाँ शिव

का वास पटा जाता है। इंप्टिपरंप-यज्ञ की एवन सामग्री के चीटों का सामृहिक नाम। व्यापार साम्य के कारण यज्ञ सामग्री चुराने वाले राजसों को यह संज्ञा दी गई थी।

ईश-१. शिव का नामांतर । दे० 'शिव' । २. एक उप-ृनिषद् पा नाम । इशान-शिव घथवा गृह का रूपान्तर जो उत्तरपूर्व कोगा

इशान-शिव शववा रह का रूपान्तर जो उत्तरपूर्व कोग ुके स्वामी माने गए हैं। इश्वरकुण्ण्-सांप्य-कारिका के अग्रेता एक प्रसिद्ध प्राचार्य

्रेका नाम। इंद्रयर्मी∽नामा जी के अनुसार एक प्रसिद्ध राजवंशीय वेषण्य सक्त।

उक्थ-स्वादा के पुत्र का नाम । विष्णुपुराण के गत से वे

छुल के तथा भविष्यपुराण के मत से छुन्नकारी के पुत्र थे। इन्होंने दस सहस्र वर्ष राज्य किया।

उक्थ्य-सामवेद के एक भाग का नाम जो ब्रह्मा के दिचण सुख से कहा हुआ माना जाता है।

उख-एक आचार्य का नाम जिनका समावेश पितृ तर्पण के श्रंत में किया गया है।

उग्र−१. एक राचस जिसके पुत्र का नाम वज्रहा था । २. शिव की वायुमूर्ति का नाम । ३. ध्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम के द्वारा हुआ था ।

उप्रक-कृद्र के एक पुत्र का नाम।

उप्रकर्मा-महाभारतकालीन साल्व राजा का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

उप्रचंडा-दुर्गा का एक नामांतर। श्राश्विन मास की कृष्णा नवमीको शाक्त लोग इनकी पूजा करते हैं। इनकी भुजाओं की संख्या अप्टादश मानी जाती है। सती ने इसी रूप में दक्त का यज्ञ विध्वंस किया था। दे॰ 'सती'।

उग्रतप-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने गोषिकाओं के साथ विहार मझ कृष्ण का आराधन किया था जिसके फलस्वरूप कृष्णावतार में इनका जन्म गोकुल के सुनंद नामक गोप की कन्या के रूप में हुआ और इन्होंने कृष्ण की खूब सेवा की।

उप्रतारा-देवी का एक नामांतर । शुंभ-निशुंभ नामक राज्ञस द्वय के अत्याचार से संतप्त देवताओं ने हिमालय पर एकत्र होकर ध्यानस्थ मातंग सुनि की बड़ी स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर देवी मातंग सुनि की पत्नी के रूप में प्रकट हुईं और उनके शरीर से जो दिन्य तेज निकला उसी से दोनों राज्ञसों का नाश हुआ । इसी से इनका एक नाम मातंगी भी है। दे० 'शुंभ'तथा 'निशुंभ'।

उप्रतीर्थ-महाभारतकालीन एक राजा का नाम जिन्होंने कौरवों के पत्त में युद्ध किया था।

उप्रदंष्ट्री-मेरु की कन्या का नाम जिनका विवाह अजीध के पुत्र हरिवर्ष के साथ हुआ था।

उप्रदेव-एक पितृ-विशेष का नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में तुर्वस तथा यदु के साथ आया है।

उप्रपरमा-एक अप्सरा का नाम जो बाह्मण्यंथों के अनु-सार जुआ खेजने के पापों से मनुप्यों की रत्ता करती है। उप्रमन्यु-महाभारत कालीन एक राजा का नाम जिन्होंने भारत युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त की थी।

उप्रसेन-१. एक यदुवंशी राजा जो प्रसिद्ध अत्याचारी कंस के पिता और राजा आहुक के पुत्र थे। इनकी माता का द्रं नाम काश्या था जिनके उप्रसेन तथा देवक नामक दो पुत्रथे। उप्रसेन के नौ पुत्र तथा पाँच कन्याएँ हुईं जिनमें सबसे ज्येष्ठ कंस ने अपने श्वसुर जरासंघ की सहायता में से इन्हें राज्यच्युत कर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा वन वैठा। दे०' कंस'। २. महाभारत के अनुसार ध्तराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम। ३. सूर्य के एक सहचर का नाम।

उपसेना-अक्रूर की एक स्त्री का नाम।

उग्रहय-यह राम के श्ररवमेध यज्ञ करने के समय यज्ञास्व की रज्ञा के लिए जन्मण जी के साथ गया था।

उमायुध-कृत राजा के पुत्र। भागवत के श्रनुसार नीपा के पुत्र थे। राजा शांतनु के निधन के पश्चात् इन्होंने सत्यवती का पाणिग्रहण करना चाहा था जिससे कुद्ध होकर भीप्म ने इनका वध कर ढाजा।

उघवृत्ति—महाभारतकालीन एक ब्राह्मण का नाम जो वहें द्रिद्र थे और भिचाटन से निर्वाह करते थे। एक वार भिचाटन में इन्हें केवल एक सेर सन्तू मिला। अत्यंत चुित होने पर भी इन्होंने उसमें से अग्नि और ब्राह्मण का भाग अलग करके शेष में अपने पुत्र तथा कुटुं वियों का भाग लगाया। जब स्वयं खाने बैठे तो ब्राह्मणवेश-धारी यम और धर्म ने परीचा के लिए इनसे भोजन माँगा। पहले इन्होंने उन्हें अपना भाग दे दिया किंतु जब उन्होंने अपने परिवार के लिए भी भोजन माँगा तो ब्राह्मण ने अपने वच्चों का भाग भी उन्हें सम- पित कर दिया। अंत में धर्म ने प्रसन्न होकर इन्हें सदेह स्वर्ग जाने का वरदान दिया।

उच्चै:श्रवा-१. एक प्राचीन राजा जो मत्स्यगंधा के पोषक पिता थे। २. इंद्र के रवेत अश्व का नाम जो समुद्रमंथन के समय निकले हुए चौदह रत्नों में से एक था। इसकी कीर्ति तथा श्रुति के चारों दिशाओं में व्याप्त होने के कारण इसका नाम उच्चै:श्रवा पड़ा।

उज्जयिनी-एक प्राचीन नगरी का नाम जिसे आजकल उज्जैन कहते हैं।

उतंक (उतंग)-मतंग ऋषि के एक प्रसिद्ध हरिभक्त शिष्य जिन्हें गुरु ने त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के दर्शन पर्यंत तप करने की आज्ञा दी थी । आज्ञानुसार वे द्रण्डक वन में निरंतर तप करते रहे जहाँ उन्हें वनवासी राम के दर्शन शास हुए।

उत्तध्य-एक माचीन ऋषि का नाम जो सुरगुरु बृहस्पति के बड़े भाई थे। एक बार वृहस्पति ने कामातुर होकर इनकी पत्नी समता के पास जाकर श्रपनी इच्छा प्रकट की। गर्भवती होने के कारण समता ने उनकी इच्छा का विरोध किया जिससे रूप्ट होकर वृहस्पति ने शाप दे दिया कि गर्भस्थ वालक जन्मांघ हो जायगा। उतध्य के इस जन्मधि पुत्र का नाम दीर्घतमा पढ़ा । उतथ्य बड़े बुद्धिमान तथा प्रसिद्ध ज्ञानी थे। मतांतर से उतथ्य अगिरा गोत्रीय एक ऋषि थे और इनकी पत्नी भद्रा, जो सोम को कन्या थीं, श्रपूर्व सुन्दरी थीं । वरुणदेव, जो उन पर पहले से ही ग्रासक्त थे, इन्हें ऋषि के ग्राश्रम से हर ले गये जिससे चुट्य हो उतय्य ने समुद्र का पान कर लिया, सरस्वती को श्वदृश्य कर दिया श्रीर समस्त भूमि को शुष्क कर दिया। श्रंत में विवश हो वरुण ने भद्रा को इन्हें लौटाया जिससे प्रसन्न हो उतथ्य ने पृथ्वी को पुनः जलपूर्ण कर दिया।

उत्कल-राजा सुद्युम्न के पुत्र जिन्होंने अपने नाम से एक प्रदेश स्थापित किया था जो श्रव उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध है।

उत्तम-राजा उत्तानपाद के पुत्र जिनकी उत्पत्ति सुरुचि

में मने से पूर्व थी। यापनी पानी रामी सुनीति तथा प्रमाने पुत्र भी प्रपेचा राजा सुरुचि तथा उसके पुत्र की निविद्य पान करने थे, बिंतु एक बार सुनया खेलते समय उन्तम प्रभाव की गया और एक वस्स के हारा सारा गया। उसकी योग में सुरुचि भी उसी बन में जाकर प्रमुच की मात हुई। दें० 'भूव' तथा 'उत्तानपाद'।

उनमाजन प्रचान देशीय एक राजहामार जिसने भारत-युद्ध में पांजों की सहायना की थी। अभिसन्य पथ के बाद जिस दिन अर्जुन ने जयद्ययथ की प्रतिज्ञा की थी उस दिन उनमीजम ने अदने भाई युधामन्य के साथ शर्जुन के जंगरसक के रूप में श्रानीतिक प्रसामम का परिचय दिशा था।

दत्तर् नाजा विगट के पुत्र का नाम । पांडवों के खज्ञात-पास की खपि समाप्त होते ही कौरवों ने भीष्म, द्रोख पादि के माप विराट के गोगृह पर खाकमण कर उन्हें बंदी बना निया । कुगार उत्तर भी इनकी बढ़ी सेना देख भगभीत हो गया हितु गृह्यत्वा वेपवारी खर्जुन ने खपना पास्त्रविक परिचय देते हुए इसका साहस धंधाया और ग्यारं युद्र लग्के कोरवों नो तितर-वितर कर दिया । भारत-युद्र में उत्तर की मृत्यु शत्य द्वारा हुई थी।

उत्तरकुर- जंगू होप की उत्तरी सीमा के एक प्राचीन प्रांत का नाम जिसके निवासी भी इसी नाम से प्रसिद्ध थे। उत्तर नेपथ चरित-श्री एपे द्वारा प्रणीत एक महाकाव्य या नाम जिसकी रचना १००० ई० के लगभग हुई थी। इसमें राजा नन तथा यमचंती की कथा है। इसकी गराना संस्कृत के तीन सर्वश्रेष्ट महाकाव्यों (शेष दो

माप रचित शिशुपालक्षण तथा भारिक रचित किराता-जुनीय हैं) में को जाती है।

उत्तरमामांना~मीगांक्षा नामक दर्शन की दो शाखाशों में - से एक । पठनी का नाम पूर्वमीमांक्षा है ।

उत्तर राम चरित-सहाकित भवभूति रचित एक प्रसिद्ध् नाटक जिपका रचना-काल घाटवीं शनाव्दी ईसवी के नगमग माना जाना है। इसमें राम के मिहासनाएक होने के बाद के जीवन की क्या है जिसका मुख्य घाघार रामायल के उत्तरकांट की क्यायन्तु है। कालिदासकृत धनितान गाईनल तथा भवभूति का उत्तर रामचरित मेर्ना के सर्वक्षेष्ठ नाटक माने जाते हैं। इस नाटक के मनुगाद विदेशी भाषायों में भी हो चुके हैं।

उत्तरा राजा सिंगट की पुत्री का नाम । यज्ञातवास के समय मुख्या त्यवारी मृतीय पांच्य अर्जुन की एमकी मंगीत मुख्या त्यवारी मृतीय पांच्य अर्जुन की एमकी मंगीत मुखादिह दी। मिला का मार दिया गया था। गोमरणकाल में यहुँन के पराक्रम से मुख्य गोमर विराट ने उत्तर वा विवाद वर्जुन में बरना चाहा वितु अर्जुन ने कहा कि मेरी दिया होने के कारण वर मेरी पुत्रा की गरह हैं। परा में प्रजून के पराक्रमी पुत्र प्रमिनन्यु के माय प्रवर विवाद हुंगा जिसमें परीक्षित का जनम हुंगा। उत्तर पांच करण विवाद हुंगा। उत्तर परिचाद मुखा निममें परिचाद मेरी जिनमें काम स्वाद के पुत्र। मुख्या तथा मुक्ति को भीर प्रवर्ण प्रवर्ण प्रवर्ण के प्रवर्ण प्रवर्ण के प्र

दारण सुनीति के पुत्र धुव की प्रायः शबहेलना करते रहते थे। एक वार उत्तम को पिता की गोद में वेटा दख वालक धुव को भी उसके पास वेटने की स्पर्धा हुई; किंतु सुरुचि की उपस्थिति में राजा ने धुव का तिरस्कार कर दिया। धुव के कोमल हुद्य को इस अपमान से बड़ी टेस लगी और वे अपनी माता के पास जाकर फूट-फूटकर रोने लगे। माता ने सहुपदेशों से उन्हें सांत्वना दी। कालांतर में धुव तप करने को वन में चले गये और इन्हों के प्रताप से अंत में उत्तानपाद को ज्ञान हुआ। दे० 'धुव'।

उत्तानवर्हि–शर्याति राजा के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम।

उत्पत्ताच् -कारभीर के एक प्राचीन राजा जो किसी सिद्ध महात्मा के पुत्र माने जाते हैं। इनके संबंध में यह कथा प्रचित्त थी कि इनके विरोधी का तुरंत ही सर्वनाश हो जायगा।

उत्पत्तापीड़-राजतंरिंगणी के श्रनुसार कारमीर के राजा श्रजितापीड़ के पुत्र जिन्हें सुखबर्मा ने राजा श्रनंगापीड़ को राज्यत्युत कर गद्दी पर बिठाया था। तीन वर्ष राज्य कर लेने पर ये भी राज्यस्युत कर दिये गये थे।

उद्के शौलवायन-राजिं जनक के समकालीन एक तत्व-वेत्ता श्राचार्य का नाम जिन्होंने प्राण श्रीर प्रक्ष में स्मेद

संबंध् प्रतिपादित किया था।

उद्फसेन−हस्तिनापुर के एक प्राचीन राजा का नाम जिनके पिता का नाम विष्यक्सेन था।

उद्भय आत्रेय-एक बाह्यण श्राचार्य का नाम जो, ऐतरेय बाह्यण के श्रतुसार, झंग वैरोचन के पुरोहित थे।

उदय १. न्युहर्यशी ऋष्णवर्मा के पुत्र का नाम जिन्होंने उदयपुर बनाया था। २. एक पर्वतु का नाम जो पुराणों

के शतुसार सुर्योदय का केंद्र-स्थल है। ह्वयन-१. कोशांबी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी रा

उद्यन-१. कोशांबी के प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो सहसा-नीक के पुत्र थे श्रीर वत्सराज के नाम से प्रसिद्ध थे। उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता स्वप्न में इन्हें देख कर इन पर मुख्य हो गई थी। संयोगवश उदयन चंद्रसेन द्वारा बंदी बनाकर उज्जयिनी लाए गए किंतु मंत्री के प्रवतों से मुक्त हो गए। स्वतंत्र होने पर इन्होंने वासव-दत्ता का व्यवहरण करके उसके साथ विवाह किया। यह कथा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता में विण्त है। इनके फुटनोतिज्ञ गंत्री यीगंधरायण ने इन्हें चकवर्ती बनाने की प्रतिज्ञा की थी जिसमें बह पूर्णक्ष से सफल हुमा। इनके चरित्र के भाषार पर संस्कृत के प्रतिज्ञा र्योगंधरायण्' नामक नाटक की रचना हुई। २. भगस्त्य या एक नामांतर । ३. विष्णुपुराण के प्रमुखार किन्हीं दर्भ र के पुत्र का नाम भी उद्यन था जिसे वायु तथा बह्मा-यद पुराण में उद्धिन कहा गया है श्रीर भविष्य में उद्या-रन । गंगा के दिलिया तट पर इन्होंने पुष्पपुर नामक नगर वसाया था जो पाटनी पुत्र से घमित ज्ञात होता है। टद्यनाचार्य-एक प्रसिद्ध नैयायिक का नाम जो बौद दुर्गन के प्रयत विरोधी थे। एनका शास्त्रार्थ 'नेषध चरित' के प्रयोता श्री हमें के साथ हुआ था। बीद धर्म का हुस देश से उच्छेद करने में इनकों भी हाथ माना जाता है।

न्याय कुसुमांजलि, श्रात्मतत्विविवेक,न्याय परिशिष्ट, न्याय-वार्तिक तथा तात्पर्य परिश्चिद्धि श्रादि इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । उद्याश्व–दे० 'उदयन' ।

उदयिन दे० 'उदयन'।

उद्वसु-मिथिला के एक प्राचीन राजा जो राजिं जनक के पुत्र तथा सीता के भाई थे।

उदाराम-नाभादास के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त तथा वैष्णवधर्म-भचारक का नाम ।

उदारावत-भक्तमाल के अनुसार एक मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

उद्दालक-एक प्राचीन ऋषि जो ब्रह्मविद्या के निष्णात विद्वान् और सामाजिक विधि-निषेध के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये श्रोपवेशि गौतम के पुत्र तथा शिष्य थे। इनका पूरा नाम उद्दालक श्रारुणि श्रौर इनके पुत्र का नाम रवेत-केतु था।

**उ**द्भव-१.श्रीकृष्ण के परामर्शदाता तथा सखा । कहा जाता है कि यह वसुदेव के भाई देवनाग के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण वज की गोपियाँ जब विरह में न्याकुल रहती थीं तो कृष्ण ने इन्हें गोपियों के समभाने के लिए भेजा था। इन्होंने गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। श्रीमद्भागवत में गोपियाँ उनके उपदेश को सुनकर निराकार बहा की उपासना में साकार कृष्ण को भूल गई थीं। किंतु हिंदी कृष्णकाव्य में उद्भव स्वयं गोपियों के रंग में रंग जाते हैं और निराकार ब्रह्म को छोड़कर साकार ब्रह्म अपने सखा कृष्ण की उपासना करने लगते हैं। २. भक्तमाल के अनुसार एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. भक्तमाल के अनुसार श्रव्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभाजी के समकालीन एक वैप्णव भक्त। इन्हें उघौजी (लघु) कहा जाता था। ४. भक्तमाल के अनुसार होशंगावाद के निवासी एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त का नास जिन्होंने अपनी कोठी भक्तों को दान कर दी थी। ४. भक्तमाल के अनुसार एक वैष्णव भक्त जो ज्ञानी उद्धव से भिन्न हैं त्रौर जिनकी उत्पत्ति नाभाजी के अनुसार वनचर हनुमान के वंश में हुई थी। इसी लिए इन्हें बनचर उद्धव या उद्धव वनचर भी कहते हैं। उद्भात-यज्ञ के विलदान कर्म में वेद पाठ करने वाले वैदिक बाह्यणों का सामृहिक नाम।

उपकोसल कामलायन-कमल के पुत्र का नाम । इन्होंने सत्यकाम के यहाँ वारह वर्ष पर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन किया था। इनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सत्यकाम ने अन्य शिष्यों को दीना-समारोह के परचात विदा कर दिया किंतु इन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने ही यहाँ रखा।

उपनंद-पर्जन्यसुत नवनंदों में से तृतीय का नाम जो भक्त-माल के अनुसार कृष्ण के परम भक्त तथा सखा थे।

उपनिषद्—उपनिषद् संस्कृत साहित्य के उन विशेष ग्रंथों-का नाम है जिनमें तत्विचतन का सर्वप्रथम प्रयास मिलता है। श्रात्मा, ब्रह्म, जीव, जगत् श्रादि गहन प्रश्नों की न्याख्या का मौलिक प्रयास इन्हीं ग्रंथों में किया गया है धौर फिर इन्हीं से सांख्य, वेदांत आदि प्रसिद्ध षट्दर्शनों का विकास हुआ है। इन दर्शनों में जिन तत्वों का विकास किया गयाहै उनके बीज उपनिषदों में वर्तमान हैं। प्राचीनता में वेदों के वाद ही उपनिषदों का स्थान है। धार्मिक दृष्टि से भी इनकी मान्यता वेदों के समक् मानी जा सकती है। किंतु उपनिषदों की संख्या के संबंध में बड़ा मतभेद है। इनकी संख्या इस समय तक दो सो के ऊपर पहुँच चुकी हैं जिनमें से कुछ लोग केवल चार को ही प्रामाणिक मानते हैं। विद्यारण्य स्वामी के अनुसार उपनिपदों की संख्या बारह है। सब मिलाकर तत्वचितन के कुल चार ही प्रसंग उपनिपदों में मिलते हैं:—१ आत्मा की व्यापकता, २ आत्मा का देहांतर या पुनर्जन्म-प्रहण, ३ सृष्टि तत्व, ४ प्रलय तत्व। छांदोग्य; केन, ईश, कठ तथा बृहदारण्यक मुख्य उपनिपद माने जाते हैं।

उपमन्य वासिष्ठ-१.वसिष्ठ कुलोत्पन्न श्री न्याघ्रपाद के पुत्र का नाम जिनका ञ्राश्रम हिमालय पर्वत पर था। इनकी माता का नाम ऋंबा तथा गुरु का नाम आपोदधौम्य था। उपमन्यु अपनी गुरुभक्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं।ये भिन्ना से बचे हुए अन्न पर अपना निर्वाह करते थे किंतु गुरु के निपेध करने पर उन्होंने उसका त्याग कर दिया । भित्ता में पाई हुई समस्त सामग्री गुरु को देकर स्वयं स्तन्यपान के पश्चात् वछड़ों के म़ेंह में लगे भाग, फेन इत्यादि से निर्वाह करने लगे। उनकी श्राज्ञाकारिता की परीचा लेने के लिए गुरु ने इसका भी निषेध कर दिया। आदेशानुसार उपमन्य ने उसका भी त्याग कर दिया किंतु एक बार श्रत्यंत **द्धित होने पर इन्होंने कपास के पत्ते चवा लिए,** जिससे उनके नेत्रों की ज्योति जाती रही और भटक कर ये किसी कुएँ में गिर गए। दूसरे दिन खोज़ते हुए इनके गुरु ने इस दशा में देखकर इन्हें देववैद्य श्ररिवनीकुमारों की स्तुति करने का उपदेश दिया । श्ररिवनीकुमारों ने इन्हें खाने को श्रौपधि दी किंतु इनकी गुरुमक्ति उस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि विना उनकी ग्राज्ञा के उन्होंने श्रीपिध ग्रहण करना भी उचित न समभा । इनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न हो अश्विनी-कुमारों ने इन्हें दिव्यनेत्र प्रदान किए श्रीर गुरु ने इन्हें समस्त शास्त्र, वेद आदि का ज्ञान वरदान रूप में दिया। उपमन्यु के नाम से निम्नलिखित ग्रंथ मसिद्ध हैं:-१. नंदिकेश्वर कृत काशिका पर टीका, २. श्रर्द्धनारीश्व-राष्टक, ३.तत्त्वविमपिंग्णी मंत्र, ४.शिवाष्टक, ४.शिवस्तोत्र तथा ६.उपमन्यु निरुक्त । २. वेद् ऋषि के एक शिष्य का नाम । ३. कृष्णद्वेपायन च्यास के पुत्र का नाम । ४. इंद्र प्रमति पुत्र वसु के पुत्र का नाम।

उपमूश्रवस्-मित्रातिथी के पुत्र का नाम।

उपरिचर वेसु-सुधन्वा के वंश का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा जो चेदि जनपद के श्रिधिपति थे। इनके पिता का नांम कृती (मतांतर से कृतयज्ञ, कृतक) तथा इनके पाँच पुत्रों के नाम क्रमशः प्रत्यव्र, कुशांव वृहद्वथ, मावेल्ल और मत्स्य थे। इनमें वृहद्वथ तथा मत्स्य (यहु)

रिकेष प्रसिद् एए थे । एन्सेने ध्यने विशाल साम्राज्य की पाने पूर्वा में बांट दिया या निमके अनुमार यह को म न्य देश मिता और जगहय की मगत्र। राजा उपरिचर यह सुमयान्यसनी थे शितु कालांनर में इनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हा गया और ये अपना सारा समय नपरवंशी में देने लगे। यहाँ तक कि इंद्र ने अपना इंद्रायन दिन जाने के दर से देवनाओं को इन्हें विस्त कुरते के लिए भेजा। इन्होंने उनकी प्रार्थना मान ली िवये वयत हो इंदू ने इन्हें एक माला थोर लाठी उपहार में दी थी। उपरिसंडल-भूप्कृतीत्वत एक गोत्रकार का नाम । इन्हा दूसरा नाम परिमंटन भी मिलता है । उपलाम-प्रियः कुनोत्पन्न एक ऋषि का नाम । उवचष-पाटनीपुत्र के श्री शंकर स्वामी के पुत्र का नाम । ये पाणिनि के गृह के भाई माने जाते हैं। शबर तथा शंकराचायं ने इनका कई बार उत्तेख किया है।

दोनों को एक नहीं मानते।

उपसुंद-हिस्स्पर्राणित के बंग्रज निसुंद अथवा निर्कुंभ
नामक राज्य के दा पुत्रों में एक। इसके दूसरे भाई
मा नाम संद था। दोनों भाइयों ने शक्ति-प्राप्ति के लिए
पिए गिरि पर घोर तपस्या की जिससे असज होकर
मणा ने यह वर दिया कि वे परस्पर नद कर चाहे प्राण्
यो दें हिंतु उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। फत्तनः
उन्होंने मनमाने अथाचार करने आरंभ किए जिससे
में बोरा काँग उठा। श्रंत में देवताओं की प्रार्थना पर
मण ने निनोन्ता नामक एक अनुपम सुंद्री की सृष्टि
करके उसे भूनोक में इनके पास मेजा जिसे देखकर
दोनों कामानुर होकर परस्पर नदते हुए नव्ह हो गए। दे०
सुंदा।

इन्डोंने मीमांगा-मूत्रों पर पृत्ति की है। इनका दूसरा

नाम वीवायन भी बताया जाता है, किंतु भाष्यकार इन

उपानिहें -विस्त कुनीयन एक क्यि का नाम।

उपाय -मर्गमान के अनुसार एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायण मित्रा जिनका समय नामा जा से कुछ पहले का था।

उभय जान-चुनुक्नीयन एक मण्यि का नाम।

उभय जान-चुनुक्नीयन एक मण्यि का नाम ।

उभय जान-चुनुक्नीयन के प्रमुखार के निए इननी श्राकृत मुग्निए थिय है दिया था कि उसकी मृत्यु का सेना-योना सुनकर संत लोग फार्य थाएँगे पीर इसी यहाने उनके दर्णन मिल्यों। जामा जी के अनुसार संतों की एया से इनके मुग्निका के सुन प्रमुक्त के सुन प्रमुक्त के सुन के सुन प्रमुक्त के सुन प्रमुक्त के सुन के सुन के सुन प्रमुक्त के सुन के सुन के सुन के सुन प्रमुक्त के सुन क

उत्त-एक सामवेदी बागाण का नाम।

उमा-नेटारेंप थी खर्गिमिनी। मेनका के सभी से उत्पक्ष तिमा १४ की करणा। महादेत की फटीर नपस्पा में नीन सहते के उत्तर पर दिन इसकी माना ने इनसे कहा था, 'उस्ती प्रसीत प्रदेश स्वरूप न फरी, नभी से इनहर नाम 'उस्ती दी गया। अवनी बर्जन सामा से नहादेव की स्वरूप रहे ही इस्तीने उसी प्रसी यह के सूच में पाया था। इनहे नाम का प्रथम उत्तरेय की उपनित्र में बला तथा धन्य देवतायां के साथ मिलता है। 'मानमंजरी नाममाला' में इनके निम्नलिखित पर्याय खोर मिलते हैं: यपणां,
दंश्वरी, गोरी, गिरिजा, मृडा, चंहिका, खंविका, भवा,
भवानी, धार्या, मेनकजा, खजा, सर्वमंगला तथा माया।
उरगाद-सर्पां का भत्तण करनेवाले गरुइ। दे० 'गरुइ'।
उरिक्रय-वृहद्वल के पीत्र तथा वृहद्वण के पुत्र का नाम।
इनका दूसरा नाम उरुद्वय था।
उरुद्वय-दे० 'उरुक्रिय'।
उरुश्वयस-सत्यश्रवा के पुत्र का नाम।
उर्मि-सोम के पुत्र का नाम।
उर्मिला-१. सीरध्वज जनककी कन्या तथा लघ्मण की खी

्रामिता नि. सार्यं जानस्या क्या त्या ख्यमेख् की साता का नाम। उन्ने न्या के मानस पुत्र एक ऋषि का नाम जिनके पुत्र का नाम खोर्च था। का नाम खोर्च था। उन्हों न्या के ख्या का नाम। उन्हों मान-सार्वाण मनु के पुत्र का नाम।

उर्वशा-स्वर्गे की एक थप्सराका नाम जिसका जन्म नारायण की जंघा से माना जाता है। एक बार इंद्र की सभा में नृत्य करते हुए वह राजा पुरुखा पर सुग्घ हो गई जिससे उसका ताल भंग हो गया। इस पर इंद ने उसे मर्त्यलोक में जन्म बहुण करने का शाप दिया । उर्वशी ने पुरुखा का पतीव इस शर्त पर स्वीकार किया कि यदि वह राजा को नन्न देख ले ख्रथवा वे उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम करें, अथवा उसके दा मेर यदि स्थानांतरित कर दिये जायें तो वह उन्हें छोड़ कर पुनः स्वर्गजोक में चनी जायगी। दोनों दीर्वकाल तक साथ रहे और पुरुखा से उर्वशो के नी पुत्र भी उत्पत्न हुए, पर उर्वशी की ग्र उपस्थिति उधर गंबवों को बहुन खज़ती थी और उन्होंने विरववसु नामक एक गंधर्य को उर्वशी के मेरों को चुगने के लिए भेजा। उस समय पुरुखा नन्न थे और मेगों की जुराने की ब्राहट पाकर वे उसी दशा में उनके पीछे दीहे। इसी अपसर पर गंधवों ने सर्वत्र प्रकाश कर दिया जिपसे उर्वशो ने महाराज को नन्न रूप में देख लिपा । सारे प्रतियंग टूट जाने पर उपेशी शावमुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में चली गई। भागवत के श्रनुसार उर्वेश। स्वर्ग की सर्वोधिक सुंदरी श्रप्सरा थी। घटचेद में उवेशी का संवादात्मक एक सुक्त है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक निक्रमोर्वशी इसी की कथा पर प्राधारित है। महाभारत के प्रनुसार एक बार इंद्र के यहाँ श्रक विद्या सीमने श्राप हुए श्रजुन पर उर्वशी मोहित हो गई थी किंतु प्रार्डन ने टमें माता के रूप में ही देखा

ित्यका उदार मन चौर दान से हुया था। उर्वी-प्र'में का एक पर्याय। दे० 'प्रश्वी'। उर्वीभाव्य मल्यपुराण के जनुसार पुरंजय के पुत्र का नाम।

उत्रीयु-प्रमुख्याण के श्रतुसार एक प्रसिद्ध पापी का नाम

जिसमें राष्ट्र होकर उसने इन्हें वर्ष भर नष्सक रहने का

डिबजा-पृथ्वी से उपक्र सीता का एक पर्याय ।

राप दे दिया था ।

उलवातायन-ऋग्वेद के एक स्कड़प्टा श्राचार्य का नाम। उलवार्षिण वृद्ध-ब्राह्मण-साहित्य के एक श्राचार्य का नाम। उलुक्य ज्ञानश्रतेय-ब्राह्मण-अंथों में उद्भृत एक श्राचार्य का नाम।

उल्लक-१. प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र के पुत्र का नाम। २.

महाभारतकालीन शकुनी के पुत्र जो दुर्योधन के द्वारा
दूत बनाकर शुधिष्ठिर के पास युद्ध के श्रह्वान का संदेश
सुनाने मेजे गये थे। युद्ध के श्रठारहवें दिन सहदेव के
भाले से इनकी मृत्यु हुई थी। ३. हिरण्याच के चार
पुत्रों में से एक का नाम। ४. महाभारत श्रारण्यक पर्व के
श्रनुसार द्वीपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा का
नाम। ४. वैशेपिक दर्शनकार का नामांतर जिनका दर्शन
'श्रीलुक्य दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

उल्लुकी–कश्यप तथा ताम्रा की कन्या का नाम जो महाभारत के श्रनुसार उल्कों की जननी मानी जाती हैं।

उल्लूखलँ-हिरण्यनाभ के शिष्यों में से एक जो ब्रह्मांड पुराण के श्रनुसार न्यास की शिष्य-परम्परा में आते हैं। उल्लूप-विरवामित्र कुलोत्पन्न ऋषिगण।

उलूपी-एक नागकन्या का नाम, जो ऐरावत (नाग) के वंशज कौरव्य की पुत्री थीं। इसका विवाह पहले एक नाग से हुआ था किंतु गरुड़ द्वारा उसके भन्तित हो जाने पर उलुपी को अकाल वैदन्य भोगना पड़ा। इसी बीचे बहाचारी वेश में तीर्थाटन करते हुए श्रर्जुन का उधर जाना हुआ जो अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के कारण युधिष्ठिर की श्राज्ञा से बारह वर्ष का वनवास व्यतीत कर रहे थे। उलूपी इन पर मुग्ध हो इन्हें श्रपने निवास स्थान पाताल में ले गई जहाँ उसने श्रर्जुन से गंधर्व विवाह करने की इच्छा प्रकट की। छर्जुन ने अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हुये पहले तो विवाह करने से इनकार किया र्कितु उलुपी तथा उसके श्रमिभावक ऐरावत के निरंतर श्राग्रह के कारण उससे गांधर्व विवाह कर ही लिया जिससे इरावान नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उलूपी ने श्रंत तक श्रर्जुन का साथ दिया श्रीर सशरीर स्वर्गा-रोहण के समय तक वह उनके साथ रही। श्रंत में वहीं गंगा में कूद कर श्रपना शरीर त्याग दिया। दे० 'अर्जुन' तथा 'इरावान'।

र्जन्कामुख-वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार राम की सेन। के एक वानर वीर का नाम। जो श्रंगद के साथ सीता के √ श्रन्वेपण में दक्षिण दिशा को गया था।

जिल्कासुभट-भक्तमाल के श्रनुसार प्रसिद्ध वानरवीर छौर राम-सेना के प्रमुख सामंतों में से एक । इसने राम-रावण युद्ध में श्रदुभुत पराक्रम दिखाया था ।

उल्मुक-१. बेलभड़ तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र का नाम, जिनके बढ़े भाई का नाम निशठ था। २. चहुर्मनु के कनिष्ठ पुत्र का नाम।

उल्वरा-वसिष्ठ श्रौर श्ररुंधती के सात पुत्रों में से एक का नाम।

उवट-काश्मीर-निवासी एक प्रसिद्ध वेदभाष्यकार श्राचार्य का नाम जो कान्यप्रकाशकार मस्मट के कनिष्ठ आता माने जाते हैं। ये लोग तीन भाई थे ~ कैयट, मस्मट तथा उचट या श्रोपट। इनके पिता का नाम जैयट था, र्वितु उचट ने एक स्थल पर श्रपने पिता का नाम वज़ट दिया है जिससे दूसरे मत के चिद्वानों का श्रनुमान है कि यह मम्मट के चचेरे भाई थे श्रीर वज़ट तथा जैयट सगे भाई थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ वाजसनेयी संहिता का भाष्य है जिससे यह भी ज्ञात होता है कि ये लोग श्रवंतिराजा भोज के समकालीन थे।

उशंगु—महाभारतकालीन एक ऋषि का नाम जिनके श्राश्रम में श्राप्टिषेण, विश्वामित्र, सिंधुद्वीप श्रादि सुनियों ने तप कर सिद्धिलाभ किया था। बलराम जी भी इनके स्थान पर तीर्थ करने गए थे।

उराना—१. श्रमुरों के कुलगुरु तथा श्रध्वर्युं जो द्वापर के व्यास माने जाते हैं। उशना धर्मशास्त्र के नाम से सात श्रध्यायों का एक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिसमें श्राद्ध, प्राय-रिचत्त श्रादि का विधि-विधान वर्णित है। याज्ञवल्क्य ने इनका उल्लेख किया है। २. शुक्राचार्य को कुछ लोग इन्हीं का नामांतर मानते हैं। राजकीय विषयों पर इनका शुक्रनीति नामक एक ग्रंथ उपलब्ध है। श्रीशनस उपपुराणों का उल्लेख भी कुछ स्थलों पर मिलता है। ३. एक मत से ये मृगु के पुत्र माने जाते हैं। १. भागवत मत से उशना धर्म के तथा भविष्य मत से तामस के पुत्र थे। ४. उत्तम सावर्णि तथा स्वयंभुव मनु के पुत्र के नाम भी उशना थे। ६. श्रीत्य मन्वन्तर के सप्तर्पयों में भी एक का नाम उशनपथा।

उशिज-१. क्लिंगराज की महिपी की एक दासी का नाम जिसे ऋग्वेद में कित्तवात् की माता कहा गया है। एक बार राजा ने अपनी मिहपी को दीर्घतमस् नामक श्रंध ऋषि के श्रालिंगनपाश में बद्ध होने की आज्ञा दी थी, किंतु रानी ने अपने स्थान पर श्रपनी दासी उशिज को मेज दिया। ऋषि ने अपने श्रंतर्ज्ञान से सब कुछ जानकर भी उशिज को पवित्र कर दिया। उसके गर्भ से कित्वान की उत्पत्ति हुई जो श्रोरस बाह्मण तथा चेत्रज चित्रय हुए। दे० 'उत्थ्य' तथा 'दीर्घतमस'। २. श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि जो दीर्घतमा ऋषि के पिता माने

उशीनर-एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी चक्रवर्ती राजा का नाम जिनके पिता चक्रवर्ती महामना थे। मृगा, कृमी, नवा, दर्वा तथा दशद्वती नामक इनकी पाँच स्त्रियाँ थी जिनसे मृग, नम, कृमि, सुव्रत तथा शिवि श्रौशीनर नामक पाँच पुत्र पैदा हुए थे। इनमें श्रंतिम पुत्र सबसे श्रिधक प्रसिद्ध हुआ। दे० शिविं। इसकी तथा इसके भाई तितिन्न दोनों की ही स्वतंत्र वंशशाखाएँ प्रचलित हुईं। उपा-वाणासुर की कन्या का नाम। एक बार स्वप्न में इन्होंने एक सुंदर राजकुमार को देखा श्रौर फिर उसी के विरह में सदैव खिन्न रहने लगीं श्रोर दिन प्रतिदिन दुर्वल होने लगीं। यह बात जानकर इनकी प्रिय सखी चित्र- लेखा ने देश के सभी प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र खीचना श्रारंभ किया क्योंकि उपा को उस तरुण की श्राकृति के श्रतिरक्त और किसी भी बात का पता न था। चित्र- शाला में प्रदुष्त के पुत्र श्रीनरुद्ध का भी चित्र था जिसे

हेला में उस के रेन्न लागा तथा प्रमुख्या से लाल हो गये। विज्ञ से मंगाया में सोते हुए खनिरद्धका करणा लग उसमा उपा से गांवर्य दियार कराया और प्राम्तास नह एक गुत रथान में दोनों को साथ रखा। प्राम्तास नह एक गुत रथान में दोनों को साथ रखा। प्राम्तास नह एक गुत रथान में दोनों को साथ रखा। यह जसने प्रान्त्र को देही बनाहर करा में डाल दिया। गारद के हारा यह समाचार प्राप्त होने पर पादमें की नेना ने उस पर खाहमण कर दिया। घोर युग के प्रान्त्र वाग पराजित हुआ। उसकी माता होटा वे प्रान्त्र चमुन्य-विनय पर छाणा ने उसे जीवन-दान दिया। वागासुर ने चही धूमधाम से उपा का प्राप्त खानरत् के साथ करके यादवों को सम्मान के साथ दिया त्या। उत्तरह होत्या। उत्तरह सोत्रहारों का सामृहिक नाम।

कर्ः संगिरम् गोशोत्परः एक स्त-द्या का नाम्। कत-१, स्वारोचिय मनु का नाम । २, सर्तार्षयों में से एकू। ३. उत्तम मनु के पुत्र का नाम। कज्यानि-दिश्यानिध के पुत्र का नाम। ऊजस्यनी-प्रियमन एवं यक्तिमती की कर्या का नाम, जो शृह की परनी मानी जाती है। ऊर्जास्यम्-वैवरात मन्वंतर के हैंद्र का नाम । ऊर्जा दर प्रजापति की एक सन्या का नाम, जो स्त्रायं-गुप मन्यंतर में यसिष्ठ की पत्नी थीं । वसिष्ठ से इनके चित्रतेतु, सुरोचि, विरलाभित्र, उत्वर्ण, बसुग्रुत, यान सपुर प्राान नामरु सात पुत्र हुये थे। उक्ति-पातवीय के पुत्रों में से एक का नाम। कणनाभ अन्ताङ् के एक पुत्र का नाम । उर्मानाभि-पत्रि दुनोत्पन्न एक घटिष का नाम। कर्मा - १. रवावंशुव सन्वंतर में मरीचि नामक प्रजापति मी पनी का नाग। २. राजा चित्रस्थ की पनी। 🌫 यरितु-१. समहाज जनक के पुत्र तथा श्रव के पिता । २. प्रस्पप नवा सुरनि के पुत्रों में से एक। कर्श्वरा-हाग तथा लक्षाम के एक महास्थी पुत्र । क वृषायन 'पावृद्धि-एठ स्कड्छा। अर्थर्राव्य पुष्य तथा स्वेता के पुत्र जिनके पाँच पुत्र समापाँच एक्साएं भी। क ज़ेवाद रेख मन्दंतर है सर्नाप्यों में से एक। क्रम पराम में परामधा पीर्व के पिता।

पुत्र न म न प्रत्ये पत्र प्राप्त पार्वती के पति का नाम ।

2. देशीं ति पे प्रदेश नाम । ४. सत्रमीह नवा पृथिती के प्रत्ये पा पाम ।

प्राप्त के पत्र पाम ।

प्राप्त के निर्माणी के प्राप्त प्रयो में में एक का नाम ।

प्रत्य के प्रत्ये पत्र के प्रदेश नाम ।

सहित्र सम्पर्त प्रत्ये पत्र प्रत्ये प्रति प्राप्त निप्ती प्रयोग प्राप्त माम जिल्ली के प्राप्त के प्रति प्रति प्राप्त के प्रति प्रति प्राप्त के प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति ।

प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति भाग माना जाना है।

प्रदेश प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति भाग माना जाना है।

भाग १, यह के पह तथा विराण के पति । २, भाग के

ऋग्वेद-चार वेदों में प्रथम तथा मुख्य वेद का नाम। यह दस मंडलों में विभक्त है, इन मंडलों में पचासी छनुवाक हैं जिनमें एक हज़ार छट्टाईस स्क हैं। प्रत्येक मंडल के छनुवाक तथा स्कों का विवरण नीचे दिया जा

| हा है :—  |                   |                |
|-----------|-------------------|----------------|
| मंदल सं॰  | <b>यनुवाक</b> सं० | सूक्त सं०      |
| 3         | २४                | 989            |
| ş         | 8                 | ४३             |
| ર         | ধ                 | ६२             |
| 8         | *                 | Ł۲             |
| ¥         | ધ્                | <del>ದ</del> ಿ |
| ६         | ६                 | ७४             |
| ৩         | ६                 | १०४            |
| =         | 80                | १०३            |
| ξ         | ত                 | 318            |
| 30        | 9 5               | 383            |
| কুল ১০    | <u> </u>          | १०२म           |
| nitaa 🗝 🗝 |                   | न-स्ता वाजेट   |

शानक के चरणव्यृह नामक अंथ के अनुसार ऋग्वेद में ष्टाठ भेद या स्थान हैं जिनके नाम हैं: चर्चा, (श्रावक-चर्चेक) श्रवणीय, पार, कमपाठ, कमजटा, कमरथ, कम-शर और क्रमदंड, ऋग्वेद की पाँच शासाएँ ऐ-- धारव-लायनी, साङ्गायनी, शाकल्या, वास्कला ग्रीर गांदुका। ऋग्वेद की बहुत सी शालाएँ चरगाव्यृह के मत से खप्राप्त हो गई हैं। अन्य अंथों के अनुसार अध्येद की कुल २१ शाखाएँ थीं किंतु इस समय केवल शाकल की ही शासाएँ प्राप्त हैं। यज्ञ की विधि और नियमावली के परचात् भरखेद के मुख्य दो भाग हैं जो ऐतरेय बाल्ल तथा कौशीतकी श्रथवा सांख्यायन बाह्मण के नाम से प्रसिद्ध हें—पटली शाखा के प्रणेता ऐतरेय तथा दूसरी के छुपी-तक ऋषि थे। वेदच्यास ने सर्वप्रथम वेदों का विभाग करके यपने शिष्य पेंग को उनकी शिचा दी थी। इन्होंने उसे दो भागों में विभक्त कर अपने शिष्य ईंद्र प्रमिति त्तया वाफालि को दे दिया था। वाफालि ने श्रपना भाग चार भागों में विभक्त करके शवने चार शिष्यों में बॉट दिया था। इस प्रकार भ्राग्वेद यनेक शाया तथा उप-शारात्रों में विभक्त हुया जिनमें से घिषकांश का पता इस समय नहीं है। प्रत्येक येद मंत्र तथा बाल्ण नामक दो मुख्य भागों में विभक्त है, जिनमें मुख्य भाग मंत्रों का ही है। इस विभाग में श्रव्नि, जल, इंट्र, उपा, सूर्य षादि वैदिक देवतायों की छुंदोबद न्तुतियाँ हैं। बाह्यण भाग गय में है तथा श्रपेचाकृत बाद का है। इसमें मंत्रों को स्याम्या, फन-महिमा, दार्शनिक विरलेपण तथा दृष्टांत केरूप में उपारयानों का चर्णन है। बालाण भाग में भारत्यकु शीर उपनिषद् श्रीर जोद दिये गये हैं। भार-तीय दरान राग्य के बीज इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। इनमें सप्पारम विचा तथा। सामा एवं, परमारमा। सादि चिरंतन नात्विक त्रिपयों का निरूपण हैं। समस्त वैदिक साहित्य स्वृत रूप से दी गंदी में विभक्त किया जा सरना है—१. कर्मराएट तथा २. ज्ञानकाएट । मंत्र तथा मृक यादि कर्मकायद श्रीर तात्विक विवेचन ज्ञानकायद

के घंतर्गत घाते हैं। ब्राह्मण तथा उपनिषदों का संबंध ज्ञानकारह से ही है। समप्टि रूप से समृचा वैदिक साहित्य 'श्रुति' नाम से प्रसिद्ध है। 'श्रुति' का अर्थ हैं 'सुना हुर्ज्ञा', श्रर्थात् जो कुछ ज्ञान ऋषियों से सुना गया वहीं 'श्रुति' है। मुख्य वेद् ऋग्वेद ही है और इसी के आधारभूत यजुः और साम हैं। ऋग्वेद के भी मौलिक सूक्त १०१७ ही हैं जिनमें वालखिल्यों के ११ मंत्र और जोड़ने पर १०२८ होते हैं। इनका दूसरा विभाजन श्रष्टकों के श्रनुसार है। ये समस्त सुक्त श्राठ श्रष्टकों तथा उतने ही अध्यायों में उपविभक्त हैं, जिनमें २००६ वर्ग १०,४१७ ऋचाएँ तथा १४३,८२६ पद हैं। मंडलों के श्रनुसार भ्राग्वेद का विभाजन पहले दिया जा चुका है। कुछ विद्वान दसवें मंडल को अपेचाकृत बाद का मानते हैं। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में, मुख्यतः दसवें महल की कुछ ऋचान्रों में, एक परम माध्मा की सत्ता का धुँधला निरूपण मिलता है। शेप मंत्रों में अप्ति, सूर्य, जल, वायु श्रादि प्राकृतिक देवतात्रों की मार्थना की गई है। इनसे श्रृषियों ने जनसमूह के शुभ, कल्याण तथा उन्नति की प्रार्थना की है और अपने गोधन तथा स्वास्थ्य की वृद्धि तथा रचा के लिए भिन्नतें साँगी हैं। मुख्य वैदिक देवता श्रिप्ति सूर्य और इंद्र हैं। वस्तुत: अग्नि की उपासना सबसे श्रिधिक प्रधान है जिनकी उपासना यज्ञ के रूप में शारी-रिक रचा, कृषि, वनस्पति, फल तथा गोधन की रचा श्रौर वृद्धि के लिए होती थी। इंद्र की उपासना वर्षा के देवता के रूप में की गई है जिससे कृषि की उन्नति होती थी। अन्य आराध्य देवताओं में प्रकाश तथा उप्णता प्रदान करनेवाले सूर्य, बायुस् पित्, वरुण, उपा, श्रश्विनीकुमार तथा मरुत् श्रीर पृथ्वी श्रादि मुख्य हैं। प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता था जो उसका प्रणेता श्रथवा द्रष्टा माना जाता था । वसिष्ठ, विश्वामित्र, भर-द्वाज भ्रादि ऐसे ही ऋषि थे। यह कहना बड़ा कठिन है कि ये मंत्र पहले पहल कव लिपिवद किये गये थे। शता-व्दियों तक इनका पाठ मौखिक परंपरा से ही चलता रहा-पिता पुत्र को कठस्थ करा देता था और वह पुत्र म्मपने पुत्र को । प्रत्येक हिंदू (हिजाति) के लिए तीन जन्म-ऋंग माने गये हैं -देवऋग, पितृऋग तथा ऋषि-ऋण । ऋषिऋण से उद्घार पाने के लिए यह आवश्यक था कि सूक्तद्रप्टा ऋषियों की रचना अर्थात् वेदों का ग्रध्ययन किया जाय श्रीर श्रपनी संतान को भी उन्हें कराठथ करा दिया जाय । इसी विधि से प्राचीन ऋार्यों ने दीर्घंकाल तक वेदों की रचा की थी। मूलरूप की रचा के लिए उच्चारण की जो परिपाटी निर्धारित की गई थी. वह श्रारचर्यजनक श्रीर श्रसाधारण है। इसी सावधानी के कारण वेदों का पाठ सहस्रों वर्षों तक ज्यों का त्यों शुद्ध रखा जा सका। पर प्रत्येक शाखा के आचार्य ने श्रपनी विशिष्ट परिपाटी से श्रपने शिष्यों को पाठ कराठस्थ कराया अतः स्वाभाविक रूप से वेद कई 'शाखाओं' या 'स्कूलों' में विभक्त हो गया। श्रंत में कृप्णट्वेपायन न्यास ने पाठों का मिलान करके उसे सुन्यवस्थित तथा सुश्चंखलित रूप में प्रकट किया। वेदों को कुछ लोग

श्रपौरुपेय तथा अनादि मानते हैं पर श्रिधकांश पुरातत्व-वेत्ताश्रों के श्रनुसार इनकी रचना १४०० से १००० ई० प्० के बीच हुई थी। दे० 'वेद'।

ऋच-१. एक राजकुमार का नाम । जो विष्णुपुराण के अनुसार सुनीति का पुत्र था। इसका एक नामांतर रूच भी मिलता है। दे० 'रूच'। २. देवातिथि तथा मर्यादा के पुत्र और ऋच के पिता।

ऋचा-ऋग्वेद के मंत्रों का नाम , जिन्हें दीचित होता यहों में पढ़ते थे।

ऋची-म्राप्नवान की पत्नी का नाम।

ऋचीक-ऋगु वंश के एक मिसद्ध ऋषि, जो सत्यवती के स्वामी उर्व के पुत्र तथा यमदिन के पिता थे। इनकी पत्नी सत्यवती विश्वामित्र की भिगनी तथा गाधि की कन्या थी। महाभारत तथा विष्णु-पुराणों के अनुसार इन्होंने बृद्धा-वस्था में सत्यवती के पाणिश्रहण की इच्छा प्रकट की थी जिस पर गाधि ने इनसे १००० ऐसे अश्व माँगे जिनके एक कान काले हों। ऋचीक ने वरुण से ऐसे घोड़ों को प्राप्त करके दे दिया और सत्यवती को प्राप्त किया।

ऋचीय-पुरुवंशीय रौद्राश्व के पुत्रों में से एक का नाम।
ऋजारव-एक जानपद का नाम, जिसने एक बार सौ
भेड़ियों को मारकर एक मादा भेड़िया को खाने के
लिये दिया था, इससे कुद्ध हो इसके पिता
ने इसकी खाँखें फोड़वा दी थीं। मादा भेड़िया ने
इनकी छाँखें पूर्ववत् कर देने के लिए देववैद्य छारवनीकुमारों की पार्थना की जिससे प्रसन्न हो उन्होंने इसे
दिव्य नेत्र प्रदान किये।

ऋजिरवन्-वैदिक युग के एक राजा का नाम, जो इंद्र का मित्र था और दस्युओं के विरुद्ध युद्ध करने में इसे इंद्र से सहायता भी प्राप्त हुई थी।

ऋजिश्वन् भारद्वाज-एक स्कद्धप्टा ऋषि का नाम । ऋजु-(ऋजुदाय)-वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र जिनका नाम भागवत के अनुसार ऋजु, विष्णु पुराण के अनुसार ऋभुदास, मत्स्य पुराण के अनुसार ऋजिवास तथा वायु पुराण के अनुसार ऋजुदाय था ।

ऋर्णंचय-एक प्राचीन रार्जापे तथा मंत्रद्रप्टा का नाम, जिन्होंने वश्रु नामक एक सूक्तद्रप्टा को वहुत दान दिया था।

ऋगाज्य-त्राठारहर्वे द्वापर के एक व्यास का नाम। ऋतंभर-एक राजिंप का नाम, जिन्होंने जावालि ऋषि की गाय की वड़ी सेवा की थी जिसके फलस्वरूप इन्हें सत्यवान् नामक पुत्र प्राप्त हुआ था।

ऋत-१. श्रंगिरस पुत्रों में से एक का नाम। २. सत्य का नाम। ३. धर्म के एक पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति दत्त मजापति की एक कन्या से हुई थी। ४. मिथिलाधिपति विजय जनक के एक पुत्र का नाम। ४. रुद्र सावर्षिण मनु का एक नामांतर।

ऋतध्वज-राजा प्रतर्दन का एक नामांतर श्रथवा उनकी उपाधि। गालव ऋषि की तपस्या में दैत्य लोग वड़ा विघ्न डाला करते थे अत: इस उत्पात को रोकने के लिये इसके पिता शत्रुजित ने इन्हें भेजा। वहाँ बाराह रूप में

कार्य हुए एतु शहु का पीष्ट्रा करते हुए वे एक विवस में यस गर्वे बार्वे कुछ कु जाने पर दिख्य प्रकाशयुक्त राज-भाग में एवं परम नुंदर विशोश मिली को इनके स्वरूप दर मुख्य होतर इन्ने देगते ही मृच्छित हो गई। यह गंधर्य विष्यावनु भी पत्ना मदालमा थी। संग्यिमें ने उसका तरमार कर ग्रमध्यज को उपका परिचय दिया। पाताल तीक में उस भवन में नह बद्धकेंतु दानव के पुत्र पाताल देतु इत्ता प्रपात्न होकर लाई गई थी थौर कारा में बंद रसी गई थी। समियों ने ऋतधात से उसके उदार की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने सहपे स्वीकार विया श्रीर देख-नेता का संतार कर सदालमा को साथ लेकर छपने मञ्च में लीट छाये। कुछ समय के उपरांत तपोवन के प्रियों की महायता के लिये पुनः ऋतध्वज की धावस्य-पना पर्वा । हम बार पातालक्षेतु के भाई तालकेतु ने द्मपने भाई का बहना सुकाने का पूरा निश्चय किया शीर उनसे प्रांत में निलकर छल से उनका भिष्किटित धार ब्राप्त कर निया। इसे लेकर वह शब्रुजिन की सभा में उपस्थित हुना श्रीर वहाँ यह समाचार फेला दिया कि दानवों के साथ युद्ध करने में राजकुमार ऋतध्यज मारे गये। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर नदालसा ने शोक विहरत है। प्राण त्याग दिया । इधर मदालसा की सृत्यु षा नमाधार जब उसने बातध्यज को सुनाया तो वे भी शोक में पागल हो गये; बितु नागराज के पुत्रों ने इनका दुःग्य दूर परने की अतिज्ञा की श्रीर शिव तथा पार्वती को तप से प्रसन्न पर यह यह हास कर लिया कि मदालसा जिय रूप में नर्ग थी उसी रूप में नागराज के यहाँ जन्म बहर, करेगी और हुआ भी ऐसा ही । नागराज ने ऋत-ध्यत को तुनाकर उनसे श्रमिनव मदानसा का पाणि-प्रदेश कराया । दोनों का यह मिलन स्थाबी हुया । मदा-स्या को जन्मधन से चार पुत्र उपन्न हुएँ । चिक्नांत, स्वाह, शत्रुमर्दन श्रीर शलाई । इन चारी पुत्री की शिचा रपर्य मनी नेदालमा होना ही हुई जिसके प्रभाव से चारों भाइ में ने पापने सपने केन्न में प्रश्वतपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त र्या । दे० 'प्रतर्दन' नथा 'मदालमा' । शतायन-राजा सन्य के विता वा नाम । पत्तितः रिप्त पुराप्त के यनुसार खंजन के पुत्र का नाम । श्रमुध्यात देव 'मानपाम'। फुल्पमा इत्पाइवंदीय एक प्रसिद्ध राजा का नास,

त्तुपार्ग इत्याहवेशीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम,
तो प्रविधा में यहे निष्ण थे। किन के प्रताप
से संस्वत्युत हो इसर्गनी के विधीन में राजा नन
ने इत्ये पहाँ काइक नामक सार्थि के वेन में प्राध्य
प्राप्त दिया था। नव प्रद्यविधा में विद्यास्य
पे कीर प्रत्युक्त में इसर्ग शिला हेने थे बदने में
बनमें प्राध्या में एमर्ग शिला हेने थे बदने में
बनमें प्राध्या में एम्स् शिला हेने थे बदने में
बनमें प्राध्या में एम्स् शिहर चेहिस्त की पत्या
स्मर्गनी भी गा में विद्युत्त मोदर चेहिस्त की पत्या
स्मर्गनी भी गा में विद्युत्त मोदर चीन है निष् दून भेदी
बन्धा गथा पासना कर पता एमाने के निष् दून भेदी
क्रिये पुर्व नामक एक प्राव्या एन ने द्रम्यनी ना
पार एस्स लिए। पेहिस्स में स्मर्गनी दा पासनित

यहाँ भेज दिया। ऋतुपर्ण के यहाँ नल का पता लगने पर दमयंती ने पिता में छिपा कर ऋतुपर्ण के यहाँ ज्ञपने स्वयंवर का निमंत्रण इस छाशा से भेज दिपा जिससे स्वयंवर वार्ता सुनकर यदि नल वहाँ होंगे तो खबस्य था जायँगे। फलतः ऋतुपर्ण वाहुक वेशभारी नल के साथ शीघ्र विदर्भराज भीम के यहाँ पहुँचे, किंतु वहाँ स्वयंवर की कोई तयारी नहीं थी। दमयंती ने केशिनी नामक एक दासी के द्वारा नल को छांतः पुर में बुलवाया छोर फिर सारी वार्ते कमशः प्रकट हुईं। राजा ऋतुपर्ण भी इस अप्रत्याशित घटना से बढ़े प्रसत्त हुए छोर नल तथा दमयंती को छाशीवांद देकर छपने राज्य में लोट गए। 
ऋतुपंत-मणिभद्द तथा पुगयजनी के पुत्र का नाम।

ऋतुरतुभ-एक ऋषि का नाम जिनकी रचा श्रश्यिनी-कुमारों ने की थी। ऋतेयु-पुरुवंशीय राजा रोहास्य तथा एतीची के दस पुत्रों में से ज्येष्ट का नाम। श्रीचेयु इनका नामांतर

या।
ऋदि-१. चेंश्रवाप की पत्नी का नाम। २. धन के देवता
छवेर की पत्नी का नाम। ३. पार्वर्ता का एक नामांतर।
ऋभु-एक प्राचीन चेंदिक देवता जो पहले मानव थे किंतु
यझ, तप छादि के प्रभाव से देवत्य को प्राप्त हुए थे।
ऋपभ-१. दृसरे मन्वंतर के सन्तिपयों में से एक का
नाम। २. राजा कुशाप्र के एक पुत्र का नाम। ३.
वालमीकि रामायण के छनुसार राग पर् के एक सनापति का नाम। ४. केंलास के एक स्वर्णश्रंग का नाम।
४. संगीत के सात स्वरों में से द्वितीय का नाम। ६.
पुराणों के छनुसार मेरु के उत्तर में स्थित एक पर्वत
का नाम। ७. एक दिगगज का नाम।

ऋषभदेव-जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम। भागवत के श्रनुसार ये विष्णु के श्रंश संभूत श्रवतार थे श्रीर इन्होंने भारतवर्ष के परिचमी भाग में जैनधर्म का प्रचार किया था। पुराणों के श्रनुसार इनकी वंशावली इस प्रकार है! हहा-स्वायंभुव मनु (मानसपुत्र)-राजा प्रिय-वत-राजा शाशीध-राजा नामि (परनी मेरू)-शटपभदेव। ऋषिभदेव की पन्नी का नाम जयंती था जिनके ६६ पुत्र हुए। उनके पुत्रों में भरत मुख्य थे। दे० 'जयंती' तथा 'भरत'।

ऋपभरकंथ-पार्ग्माकि रामायण के श्रनुसार रामसेना के एक पानर का नाम।

त्रहाय-प्रयुद्ध सहापुरूष जो वेद-मंत्रों के द्रष्टा या ख्रष्टा थे।
प्रमुख करियों की संग्या सात है जो 'सप्तिषे' के नाम
से प्रसिद्ध हैं। इनको प्रजापित तथा द्रामा का मानसपुत्र भी यहा गया है। भिन्न-भिन्न द्रंथों में इनकी नामायूनी विभिन्न रूप में दी गई हैं। महाभारत के धनुसार
इनके नाम क्रमश: मरीच, ध्रित्र, श्रीतरा, पुलह, ब्रतु,
पुलस्य ध्रीर विस्छ हैं। बायुपुरास 'सप्तिषि' संज्ञा
मानने इए भी इनमें श्रुप का नाम ध्रीर भिन्ना देता
है। विस्तुपुरास में स्रुप तथा दृष्ठ को ध्रीर मिनाकर
इन्हें नियामार्थ, यहा समा है। शतप्य में इनके नाम

गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, यमदिन्न, वसिष्ठ, कर्रयपं तथा अत्रि हैं। कुछ अन्य प्रंथों में करव, वाहमीकि, ज्यास तथा मनु आदि भी इनमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अंतरिक्त के 'सप्तिषमण्डल' को इन्हीं ऋषियों का प्रतिरूप माना जाता है। नाभादास जी इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रखते हैं और इनकी संख्या छुव्वीस मानते हैं।

ऋिपका-एक नदी का नाम जो महेन्द्र पर्वत से निकल कर गंजम के पास समुद्र में गिरती है। इसका दूसरा

नाम ऋषिकुल्या है।

ऋपिकुल्या-दे० 'ऋषिका'।

ऋषिज-उशिज का नामांतर । दे० 'उशिज'।

एकचक्रा-१. करयप तथा दनु के पुत्र का नाम जो एक शिसद्ध दैत्य था। २. एक नगरी का नाम जिसमें व्यास की त्राज्ञा से माता कुंती के साथ पायडवों ने कुछ दिन निवास किया था श्रीर भीम ने वक नामक नरभोजी राचस का वध किया था।

एकजटा-लंका की एक राचली का नाम जो अशोक-वाटिका में वंदिनी सीता की परिचर्या के लिए अन्य राचिसयों के साथ नियुक्त थी।

एकत-गौतम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । एकदंत-गयेश का नामांतर । दे० 'गयेश' । एकद्युनोधस्-एक सुक्तद्रष्टा का नाम ।

एकपर्गी-हिमेवान् तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक का नाम । शेव दोनों का नाम पर्णा तथा अपर्णा था । तीनों कन्याओं ने वड़ी कठिन तपस्या की थी । एकपर्णा रातदिन में केवल एक पत्ता खाकर निर्वाह करती थी इसी से इसका नाम एकपर्णा हुआ । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इसका विवाह असित देवल से हुआ था । दे० 'अपर्णा', 'उमा' तथा 'एकपाटला' ।

एकपाटला-पर्णा का नामांतर जो हिमालय तथा मैना की तीन कन्याओं में से एक थी। इन्होंने भी श्रपनी बहनों के साथ घोर तप किया था जिसमें केवल एक पाटल पर निर्वाह करने के कारण इनका नाम एक-पाटला पड़ा। इनका विवाह ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार जैगीपच्य मुनि से हुआ था जिनसे शंख तथा लिखित नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दे० 'अपर्णा', 'एकपर्णा' तथा 'उमा'।

एकपाद्-कश्यप तथा कद्रू के एक पुत्र का नाम। एकपादा-अशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राचसियों में से एक का नाम।

एकलॅंक्य-व्याधराज हिरण्यधन् के पुत्र का नाम जो धनु-र्विद्या में वड़ा प्रवीण था। एक बार इसे काला कंवल श्रोढ़े हुए देखकर एक कुत्ता बहुत भूकने लगा। एकलल्य ने एक साथ सात वाण इस प्रकार मारा कि कुत्ते के मुँह में तिनक भी चोट भी नहीं श्राई श्रीर उसका मूँकना भी वंद हो गया। कुत्ता श्रपने मुँह में वाण लिए इधर-उधर भटक रहा था कि मार्ग में मृगया के लिए श्राये हुए पायडव गण मिल गये जिन्हें धनुर्विद्या के इस श्रभूतपूर्व कौशल

पर वड़ा आरचर्य हुआ। वे लोग कुत्ते के पीछे चलने लगे जो ग्रंत में एकलव्य के स्थान पर रुका। अर्जुन के प्रेश्न करने पर एकलव्य ने बताया कि वाणविद्या की शिना उसे गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुई । अर्जुन ने आचार्य के पास जाकर उलाहना दिया। किंतु बहुत सोचने पर भी द्रोण को एकजब्द नाम के किसी शिष्य का त्मरण न हुआ। श्रंत में दोनों एकलन्य के पास गये जहाँ उन्हें विदित हुन्रा कि त्रनार्य होने के कारण त्राचार्य द्वारा तिरस्कृत होने पर एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मितमा बनाकर और उसी को गुरु मानकर अभ्यास करना आरंभ किया जिसके फलस्वरूप वह इस कला में पारंगत हुआ। द्रोणाचार्य ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए एकलव्य के दाहिने हाथ का श्रॅगूठा गुरु-दिचिएा में माँगा जिसे उसने सहर्ष दे दिया। कारण यह था कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पहले ही वर दे दिया था कि वे धनुर्विद्या में अद्वितीय होंगे। किंतु एकलन्य जैसा प्रतिद्वंद्वी रहते हुए यह असंभव था; श्रतः उसका दाहिना श्रॅंगूठा माँगकर श्राचार्यं ने उसकी कला छीन ली। भारत युद्ध में एकलन्य ने कौरवों का पत्त प्रहण किया और दाहिना हाथ बेकार होते हुए भी श्रसाधारण पराक्रम दिखाया।

एकलोचना-त्रशोकवाटिका में वंदिनी सीता के परिचर्यार्थ नियुक्त राचसियों में से एक का नाम ।

एकविश-ऋचात्रों के एक संग्रह का नाम जो ब्रह्मा के उत्तर मुख से निकला माना जाता है।

एकवीर राजा हरिवर्मा के पुत्र का नाम जिसकी उत्पत्ति विष्णु की तपस्या के फलस्वरूप हुई थी। इनका नामांतर हैहय था। यदुकुत्तोत्पन्न प्रसिद्ध राजा हैहय इनसे भिन्न थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं जिनके नाम क्रमशः एकावली तथा यशोवती थे।

एकाचा-दनु तथा कश्यप के एक पुत्र का नाम। एकादशरथ-वायुपुराण के अनुसार दशरथ के एक पुत्र का नाम।

एकानं गा-यशोदा की कन्या तथा कृष्ण की भगिनी का नाम। एकानेका-ग्रंगिरा ऋषि की कन्या का नाम। एकावली-एक वीर राजा की पत्नी का नाम। एकाशय-महाभारत के श्रनुसार तक्तक के पुत्र श्रश्वसेन का नाम।

एकाष्टका-प्रजापित की एक कन्या का नाम जो अपनी
तपस्या के फलस्वरूप इंद्र तथा चोम की माता हुई।
एतश-अन्वेद के एक सूक्तद्रष्टा ऋषि का नाम।
एरक-महाभारत के अनुसार एक प्रसिद्ध सर्प का नाम।
एलपत्र-महाभारत के अनुसार कद्गु के एक पुत्र का नाम।
यह एक विशालकाय सर्प था जिसके अनेक फण थे।
दे० 'नभ'।
एलापत्र-दे० 'एलपत्र' तथा 'नग'।

एलापुत्र-दे॰ 'एलपत्र' तथा 'नभ'। एवयामरुत्-एक मंत्रद्रप्टा ऋषि का नाम।

ऐंद्र-एक स्कड़प्टा का नाम । ऋग्वेद में ऐंड्र नाम से कई स्कड़प्टाओं के नाम मिलते हें, जैसे श्रमतिस्थ, जय, लव, वसुक, विमद, वृपाकिप तथा सर्वहरि । सत्योग देश सीरार किया या कि देशांत हैंद्र की इत्या पार्ट्य बनना परेगा । पतने नी इंग्र ने इस प्रस्ताव ती अवसानजन समस्यार इनशार कर दिया किंतु संत में विष्यु के पातल पर गुरम का रूप धारण वर एकता यारम यमना स्थातार कर निया । सुराभ स्थ धारी ई.र के तरह पर चरता एकोंने देखों से युद्द विया था इस् िए देने जा गाम करु न परा । युद्ध में दृत्दों ने देखी ना महादन विनास दिया। इनके वंश में घन, रखु, यक्तर, राम प्रादि प्रसिद्ध तथा पराकर्मा राजा हुए जो काकुल्यवैद्याप करलाए। इन्होंने भागपत् के अनुसार ३४००० वर्ष (दिन ?) राज्य किया या ।

कुएरुमिन (रेवन)-रेवत राजा के पुत्र का नाम जो अपनी र हैता रेवनी के योग्य वर की गोज में बला के पास गए थे। अपादेत ने निचार का बनाया कि द्वापर में परसेरवर हे चंद सम्भृत बननम का श्ववतार होगा ब्रांर वही रेवती

के उपयुक्त पर होंगे।

करुभ-1, धर्म ऋषि की पत्री धारुंधती का नामांतर जो दुव प्रशापति की करवा थीं । २. एक रागिनी का नाम । क्युमेन-1. नदानारत वे घनुसार एक प्रसिद्ध राजर्षि का नाम जिन्होंने असित नामक पर्वत पर उस तपस्या की धी। २. सटाभारत के यनुमार युधिष्ठिर की सभा के एक पश्चिय का नाम ।

कद्यायम् - ऋग्येद् के धनुसार ऋषिद्येचे तमस् तथा उशिज

षे पुत्र पा नाम । दे० 'दावंतमन्'।

फरेन्-दिन्य पुराग के पनुसार रोहारय के पुत्र का नाम पीर गत्य पुराण के जनुसार अद्वारव के पुत्र का नाम । फन-एर प्रसिद्ध महर्षि का नाम जो देवतुरु तृहस्पति के प्र माने जाते हैं। एक बार यथिकार-विस्तार की जिप्सा र्थ कारण देवता नथा देखों में घोर युद्ध दिशा जिसमें मरे हुए देखों हो। देखगुरु शुकाचार्य संजीवनी विचा के प्रताप से पुनः जीवित कर देने थे पर देवता लोग इस विता से प्रमित्र होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। इस अभाव ना परिहार करने के लिए देवताओं ने यह निरुचय किया 🕩 क्च शुकाचार्य के पास जाकर उनका निष्यय द्वारा करें और इस विवा का सहस्य प्राप्त करें। यत्र में पाष्टानुसार ऐसा ही तिया लिनु देखों को इस यात का पता तम गया त्रीर उन्होंने कच का वध कर राजा। इसने दुवांसा की पुत्री देववानी की, जी कच पर पातुरक भी, यहा दुग हुआ कीर वह पिता के सामने प्राप्तर पर रोने नहीं। ईमने इतित हो वृत्यगुरु ने संभावनी द्वार उसे जीवित पर दिया। हुई। भरा रेपों ने दें बार चीर उसरा कर्दिया चीर होनीं दी बार हुए।वार्य ने उसे बीवित दिया। कें। में जरहर है भी ने पत्र की सारत जला जाना भीर उसरे भरत की महिरा में निया कर गुरू की विना दिया। संचारते दुर्गा पूर्वा की पूरा देवतर शुक्रावाय को उमे पुनः शंदिर राने का उदम्ब करना प्रमः किंतु वर उन्ते भेर अस्पत्र का फ्राह्म निष्तृ ती यह उर्दर पेट में ही मोलने जगा। इसमें लावार्य की जब मनी मार्ने प्राप्त हुई। की उसे की विकास हुई। उसे जीतित करने पर उनकी मृत्यु निरिचत थी क्योंकि वह उनका पेट फाइकर ही बाहर निकन सकता था। श्रतः उन्होंने पहले कच को संजीवनी विद्या की शिचा देकर इस शर्त पर उसे जिलाया कि बाहर निकतने पर यह उसी विद्या के सहारे उन्हें भी पुनः जीवित कर दे। कच ने प्रतिज्ञा की खाँर उसका पालन भी किया। तदनंतर शुकाचार्य ने दीर्घकाल तक कच को शिरा दी प्रीर जर उसका प्रभ्ययन समाप्त होने को हयाती डेवयानी ने उससे घपने पाणिबहण की प्रार्थना की किनु कच ने गुरु कन्या होने के नाते ऐसा करने में श्रवनी शसमर्थता प्रकट की । इस पर चुन्च हो देवयानी ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी विद्या फलवती न होगी। कचने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारी वासना कभी पूर्ण न हो सकेंगी और कोई भी प्राह्मण तुम्हारा पाणिप्रहरण न करेगा। मेरी विद्या मेरे लिए घाहे फलवती न हो किंतु जिसे में इसकी शिका दुँगा उसे द्यवर्य ही। फलेगी। इसके बाद कच स्वर्ग चले गए श्रीर वहाँ उन्होंने देवताश्रों को संजीवनी की शिचा दी जिसके फजनबरूप देवता लोग दैत्यों की घोर सं निर्दिचत हुए। दे० 'देवयानी'।

कच्चायण-महापि कात्यायन का पाजी नाम। दे०

'कात्यायन' ।

कुच्छ-विष्णु का एक श्रवतार । कहा जाता है कि देवासुर संत्राम के बाद जो चस्तुएँ इस संघर्ष में खो गई थीं, उनकी प्राप्ति के लिए समुद्र-मंबन का श्रायोजन हुआ तो मथानी बनाए गए मंदराचन पर्वत को घीरसागर में धारण करने के लिए विष्णु ने कच्छप का रूप घारण किया था । वासुकि नाग की रस्ती बनाई गई थी श्रीर देवताश्रों तथा श्रमुरों ने एक-एक श्रोर खड़े होकर समुद्र-मंथन किया था, जिससे निम्नलिखित चीदह यस्तुये प्राप्त हुई थीं --१. श्रमृत, २. धन्यंतरि, (देवतायों के चिकित्सक), ३. लचमी, ४. सुरा, ४. चंद्र, ६. रंभा, ७. उच्चेश्रया (एक सुंदर घरव), म. कीस्तुभ मणि, ६. पारिजात वृत्त, १०. सुरिम गाय, १५. ऐरावत हाबी, १२. शंख, १३. धनुप तथा १४. विष ।

कच्छ्य-१.विष्णु के कच्छु श्रयतार का नाम।दे० 'कच्छु'। २. विरवासित्र के एक पुत्र का नाम । ३. कुवैर की

नो निधियों में से पंचम निधि का नाम।

कटय-देश 'कटु' ।

कटार्यान-सगुरुनोत्यन एक गोत्रहार का नाम ।

कटु श्रंगिरा कुनोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कंकट

घवता पट्य भी इनके नामतिर हैं।

कठ -वित्रञ्जनीत्रज्ञ एक गोत्रहार ऋषि का नाम । इनके नाम से करोपनिपद्, कटमाताण, कर संहिता, कर सूत्र ग अ करपरिशिष्ट चादि मंथ प्रसिद्ध में । कात्यायन श्रीत न्त्रों में कठन्त्रों का भी सितवेश है। कठोपनिपद का पंत्रेज़ी प्रतुवाद डा० सर ने विक्लबोधिका इंटिका में किया है।

कठशाठ एक राष्ट्रा प्रश्तंक चानि का नाम। दे०

'पाणिनि'।

किंगाक-धतराष्ट्र के नीतिविशारद मंत्री का नाम जिन्होंने पांडवों के साथ न्यवहृत धतराष्ट्र की नीति का विरोध किया था।

कर्गीशा-करयप तथा कोधा की पुत्री का नाम जिनका विवाह पुलह के साथ हुआ था।

करव-एक ब्रह्मिष का नाम जिनकी गणना कभी-कभी सप्तिषियों में भी होती है। इस नाम के कई ऋषियों का उच्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख घोर-पुत्र करव हैं। जिन्होंने ऋग्वेद के अप्टम मण्डल की रचना की थी। एक कर्गव श्रंगिरस कुलोत्पन्न तथा दूसरे कश्यप कुलोत्पन्न प्रसिद्ध हैं। कर्ग्य नामक एक ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया। उनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर था जहाँ मेनका नामक अप्सरा, जो विश्वामित्र का तपमंग करने आई थी, शकुंतला को छोड़कर चली गई थी। वहीं पर कर्ग्व ने अपनी कम्या की तरह उसका पालन किया था।

कद्रू-दत्त प्रजापित की कन्या तथा कश्यप की पत्नी का नोम । ये ऋत्यंत सुंदरी तथा गुणवती थी । पुराणों के श्रुनुसार इन्होंने एक सहस्त्र नागों को जन्म दिया था जिनमें वासुकि तथा शेष मुख्य थे ।

कनक-१. एक प्राचीन राजा का नाम जो हैहय वंशीय द्दम (मत्स्य) श्रयवा दुर्भद (वायु) के पुत्र माने जाते हैं। इनके चार पुत्र थे; कृतवीर्य, कृतौजा, कृतवर्मा तथा कृताग्नि। २. विश्रचिति तथा सिंहिका के पुत्र जिन्हें परश्चराम ने मारा था।

कनकध्वज-धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसदे भी दौपदी-स्वयंवर की मत्स्य भेद ग्रतियोगिता में भाग लिया था। महाभारत में युद्ध इसका वध भीम के हाथों हुआ। कनकांगद-महाभारत के अरुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

कनकायु-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

किनिष्क-शकजातीय एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो

७८ ई० में पुरुपपुर (पेशावर) में राज्यसिंहासनारूढ़

हुए थे। ये बढ़े प्रतापी थे। इन्होंने श्रपना एक श्रलग

संबत्सर चलाया था जो शकाब्द के नाम से प्रसिद्ध है

श्रीर जो इनके सिंहासनारोहण काल से श्रारंभ होता है।

किनिष्ठ-भौत्य मन्वंतर में देवताशों के एक समूह विशेष
का नाम।

कन्हर-एक वैत्णव भक्त तथा कथा-वाचक ।
कप-एक देवता का नाम ।
कपट-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम ।
कपर-कश्यप तथा दनु के एक पुत्र का नाम ।
कपरिन-गणेश का एक नामांतर । दे॰ 'गणेश' ।
कपरिय-विश्वामित्र कुलोजब एक गोत्रकार का नाम ।
कपालभाण-विध्य निवासिनी एक त्रिवक्र कन्या सुशीला
का शुचि नामक बाह्मण पुत्र जो घोर तपस्या में रत
था और जिससे घवड़ा कर इंद्र ने उसका विनाश किया ।
उसकी मृत्यु के पश्चात् इसका पुत्र दुर्मेंधस् गद्दी पर
बैठा ।

कपालिन्-१. कश्यप के पुत्र का नाम । इनकी माता का नाम सुरिम था। ये एक रुद्र माने गए हैं। २. रुद्र का एक नामांतर।

कपाली-दुर्गा का एक नामांतर अथवा रूपांतर। दे० 'दुर्गा'।

किपिजल-विसप्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम ।
किपि-१. तामस मन्वंतर के सप्तिषयों में से एक का नाम ।
२. मृगु गोत्रीय एक शाखा प्रवर्तक ऋषि का नाम । ३.
उमुचय (नामांतर उभचय) नामक एक चित्रय के पुत्र का नाम । चित्रय कुलोत्पन्न होते हुए भी ये उग्र तपस्या के प्रभाव से बाह्मण वर्ण में सिम्मिलित कर लिए गये थे ।
इस नाम के कई ऋषियों के उल्लेख यत्रतत्र मिलते हैं,
जिनमें से कोई मनुपुत्र, कोई सुक्तद्रप्टा तथा कोई सप्तरियों में से एक माने गये हैं।

कपिमुख-पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कपि-

कपित्थक-कद्रपुत्र एक सर्प का नास।

श्रवस् इनका एक अन्य नामांतर है। दे० 'कपिश्रवस्'। कपिराय-वंदरों के राजा सुम्रीव का पर्याय। कपिराइ, कपीश आदि इनके अन्य नामांतर हैं। दे० 'सुयीव'। कृपिल-१.विष्णु के अवतारों में एक (पाँचवें) जिनकी उत्पत्ति कर्दम मुनि की पत्नी देवहृति के गर्भ से हुई थी। देवहृति ने भगवान की तपस्या करके उनसे विप्खु के समान पुत्र मास की इच्छा प्रकट की। भगवान ने अपने समान केवल अपने को ही पाकर स्वयं उनके गर्भ से जन्म ब्रह्ण करने का वचन दिया। फलतः देवहृति के गर्भ से कपिल भगवान भी उत्पत्ति हुई। दीर्घकाल तक सांसारिक सुख भोगते रहने पर अंत में जब कर्दम श्रीर देवहति को इस जीवन से विरक्ति हुई तो उन्होंने भगवान से ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना की। देवहृति के ज्ञान श्रीर भक्ति संबंधी मरनों के उत्तर के रूप में जो कुछ कपिल मुनि ने कहा वही श्रागे चलकर सांख्य दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हन्ना। हरिवंश पुराण के अनुसार ये वितथ के और श्वेताश्वतर के अनुसार बह्मा के मानस पुत्र थे। कपिल के नामपर निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—१. सांख्य सूत्र, २. तत्वसमास, ३. च्यास प्रभाकर, ४. कपिलगीता, ४. कपिल पंचरात्र, ६. कपिल संहिता, ७. कपिल स्मृति, =. कपिल स्तोत्र । दे॰ कर्दम'। २. एक श्रिप्ति-विशेष का नाम जो कर्म (विश्वपति श्रव्धि) तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री रोहिंगी के पुत्र थे। ३. कश्यप तथा दनु के एक दानव पुत्र का नाम। ४. कश्यप तथा कद् से उत्पन्न एक सर्प का नाम । ४. विध्य निवासी एक यानर का नाम । ६. रुद्रगर्णों सें से एक का नाम । ७. शिवावतार द्धिवाहन के एक शिष्य का नाम ! ८. एक यत्त का नाम। १. भद्रारव के पुत्र का नाम।

कपिला-१. कश्यप की पत्नी का नाम जो दत्त की कन्या थी। २. कश्यप तथा श्वसा से उत्पन्न एक कन्या का नाम।

कांपेलाश्व-कुवलयाश्व के पुत्र का नाम । कपिवत्-तामस मन्वंतर के सप्तिषयों में से एक का नाम । फरियन-एक ऋषिया नाम। इनके नाम से एक यज्ञ भिग्द है जो हो दिन का मेता था। फॉपरा करदव नमा दनु के एर दानव पुत्र का नाम । संपिध्यस-दे० 'कपिसप्त' । यर्पीतर-वंगिम्स् कुनोष्पच एक गोत्रहार या नाम । फार्-पर मध्येशानीन वैष्याव सकः। क्योत-१ गरुर पे पुत्र का नाम । २. एक तस्दज्ञानी

गर्राविका नाम। फ्योनक एक सपैराज का नाम जो पाताल के स्वामी थे। कपान नेष्ट्रांन-एक स्वदृष्टा का नाम।

क्षेत्रांगरागन-१. भागवत के शतुमार विलोमन के पुत्र मा नाम । सन्य पुरारमें में इन्हें धृष्ट, धृति श्रथवा वृष्टि या पत्र माना गरा है। २. राजा शिवि के पत्र का नाम। इंब् 'गिबि'।

फबंध-1. वाल्मीकि रामायण के शनुसार द्वटकार्ण्य में रहनेवाले एह भयानक देख का नाम, जिसके मस्तक भिंत मर्गार में बेपल कर्यंथ (धर्) था । इसी से इसका नाम गर्यंग था । इसके पेट में विकराल दांत थे, बहास्थल में एक भयानक व्याप्त थी। जाकार पर्वत के समान था चीर सुजाएँ एर-एर योजन लंबी थीं। यह पहले एक गंगर्य था दिनु इसने इंड से फगड़ा कर लिया जिसमें वनोंने पत्र से इसके शिर चौर जंबाएँ इसके पेट में प्रसेद थीं। सनांतर से दिसी ऋषि के शाप के कारण षे इस प्रकार कुरूप हो गया था। जटायुवध के धर्नतर र्याता की सोज करते हुए समन्तरमण के अपर क्रींचवन में मनेंग मुनि के श्राध्रम के पास फर्वंध ने बाकमण ितया। सम ने उसकी भुजाएँ काट डालीं जिससे भुमूपै परास्था में बात हो उसने राम से अपना शरीर जला राणने की प्रार्थना की। मस्मीभृत होने पर यह सद्गति को प्राप्त हुन्या पौर विख्यावसु गामक एक दिल्य गरीहर-भारी गंभर्ष के रूप में परिखत हो गया। राम को सीता रा पता यनाने हुए नुधीय से उनकी मंत्री करवा कर वह रास्य है सिर्हें उर्व याज्ञा में सम का बदा सहायक निद्र गुर्मा । २. समंतु प्रापि के पुत्र का नाम जो व्यास र्या पर्वान, जिल्लासम्पर्भ में थे। दे० 'कर्नन प्राथर्नण'। प्रदूरास नामक शिवायतार में शिष्य का नाम।

फर्चच आध्वरग-एक ऋषि या नाम जो अध्वयेद के थादि प्राचार्य थे । वृद्दारस्यक उपनिषद् के अनुसार इन्होंने परंजीत से अध्यामिषया प्राप्त की थी। दे

फर्वाधन, फार्यायन-विपनाद सुनि के एक शिष्य का माम ।

फर्नर्था-पराशिम मृति थी साथा का नास। पानीर-मच्युरीत हिंतु-साहित् के एक मसिद्ध संत षरि । निर्मुटोनासमा के धारामेंत प्रचीर-पंच के जन्म-वाता. एह रेसांब्रक्षतिहारी चित्रक नथा समाग्र सुवारक। इतकी नाति, असम साता-दिना पाडि के संदेश में विज्ञानी में मतनेद है। किन्द्नी है कि इस्टी उपनि एक विध्या मायर्थ के गर्म में हैं हैं। दिसमें बाकी के 'लबरतास' नामक सालाब में इन्तें है र दिया या गाँ में नीत नामक

उसी के यहाँ हुआ। कबीर-कसोटी नामक प्रंथ में इनका जन्म १४४४ सं० और मृत्यु १४७३ सं० लिया गया है। कवीरपंथिकों में शीर कई कथायें प्रचलित हैं जो यत्यंत यस्वाभाविक हैं । श्री हजारी प्रसाद जी दिवेदी का मत है कि कवीर का जन्म 'योगी' (गोसाई ) नामक जाति में हुआ था जिसे वास्तव में न हिंदू कह सकते हैं थौर न मुसलमान । यद्यपि कवीर ने ध्रपने गुरु के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं दिया, किंतु जनश्रुति श्रीर विद्वन्सरप्टली इन्हें रामानंद की शिष्य-परंपरा में मानती हैं। कुछ लोग शेख 'तकी' को इनका गुरु यतलाते हैं कितु शंतर्सापय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तकी से कबीर का परिचय भले ही रहा हो लेकिन कवीर के वे गुरु किसी प्रकार भी नहीं हो सकते। कवीर ने शपने पदों में 'तकी' को सममाते हुए संवोधन किया है: श्रीर नाम लेकर गुरु को संबोधित करना संतों की परंपरा के विरुक्तल विरुट है। कवीर के विवाह के संबंध में भी नतभेद हैं। जो लोग यह मानते हैं कि इनका विवाह हुया था। उनके सतानुसार इनकी की का नास 'लोई' था जिससे 'कमाल' नामक एक पुत्र और 'कमाली' नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। नाथ-संप्रदाय की साधना कबीर को पूर्वजों से चली श्राती हुई धरोहर के रत्प में मिली थी। वैष्णव भक्ति का वीज रामानंद से मिला । इसी प्रकार तत्कालीन मचलिन सुफी साधना से भी कबीर प्रभावित हुए। उपनिपदों के वेदांत संबंधी श्रहेतवाद की भावना भी उनको रामानंद से मिली द्योगी। इन्हीं सच के समन्वय से श्रपने फ्रांतिकारी व्यक्तित्व की श्रमिट छाप लगा कर कवीर ने श्रपने शमर साहित्य का प्रख्यन किया था। कबीर की धर्म-भावना के खनुसार कवीर के 'राम' निर्मुण राम हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए भक्ति ही परम साधन है। कवीर जाति-पाति विरोधी थे । कमठ-१. व्यधिष्ठिर के द्रवार के एक एत्रिय वीर का नाम । २. सहानगर में रहनेवाले हारीत नामक एक माक्रम के पुत्र का नाम । ३. विष्णु से कन्छपावनार का एक नामांतर । दे० 'कृमें' ।

एक जुलाहे ने इनको उटा लिया। इनका पालन-पोपण

कमला-१. लक्ष्मी का एक पर्याय! दे० 'रमा'। २. एक मध्यक्रलीन हरिभक्त परायण महिला ।

कमलाकर भट्ट-गध्य संप्रदाप के शतुयायी । एक विख्यात दार्शनिक खाचार्य का नाम जो खपनी यसाधारण प्रतिसा के कारण 'हितीय मध्याचाये' के नाम से प्रसिद्ध हुये। ये भगवान के सभी धवनारों को पूर्ण मानते थे खीर विजय भ्वजी भवति के श्रनुसार भागवत की क्या कहत थे। भक्तमाल के शनुसार इन्होंने श्रपनी भुजाश्रों पर भगवान के बाबुभी की नप्त मुद्रा धारण की थी।

कमलाच-नारक के पुत्र का नाम जो त्रिपुरांतर्गत सुवर्ण-पुरी का प्रचीरवर था। इसका वध शिवजी ने विया था। फयापू-दिग्ग्यरिंगषु नामक प्रसिद्ध राज्स की स्त्री का नाम । यह तारकासुर के जंभासुर नामक सेनापति की कन्या थी।

करंधम-विष्णु पुराण के श्रनुसार श्रतिभूति नामक एक प्राचीन राजा के पुत्र तथा श्रवीचित्त के पिता का नाम । श्रन्य पुराणों के श्रनुसार ये त्रिभान, त्रिशांव, त्रिसारि श्रथवा त्रिसानु के पुत्र माने गये हैं। महाभारत के श्रनु-सार एक बार इन्होंने श्रपना कर कंपित कर श्रवेक सेनानी उत्पन्न किये थे श्रोर श्रपने श्राक्रमणकारियों को परास्त किया था। इसी कारण इनका नाम करंधम पड़ा था। विष्णुपुराण के श्रनुसार इनके पौत्र का नाम मस्त था।

करंभ-१. अगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। २. एक दानव का नाम। ३. मत्स्य तथा वायु पुराण के अनुसार शकुनि के पुत्र का नाम।

करंभि-भागवत तथा विष्णुपुराण के श्रहुसार शकुनि के पुत्र का नाम । दे० 'करंभ'।

करकषे-शिशुपाल के चार पुत्रों में से एक का नाम । करका हा-एक राजा का नाम जिसने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी।

करकायु-धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम।
करभाजन-एक प्रसिद्ध भक्त का नाम जो नव योगीश्वरों में
से एक थे। ऋपभदेव के नौ सिद्ध पुत्रों में से एक का नाम।
ये प्रसिद्ध योगी तथा अध्यात्मवित् थे। इन्होंने ही राजा
जनक को ज्ञानोपदेश दिया था जिससे वे 'विदेह' पद्ची
प्राप्त कर सके थे।

करमानंद-एक प्रसिद्ध चारण भक्त जो क़ुशल गायक भी थे। २. पर्जन्य सुत नवनंदों में से एक का नाम। दे० 'पर्जन्य'।

कर्रोमन-करयप तथा कद् के एक पुत्र का नाम । इनका एक नामांतर करवीर भी है ।

करवीर-दे० 'कररोमन' ।

करालजनक-एक धर्मवेत्ता ऋषि का नाम जिनका बसिष्ट के साथ चराचरलच्या विषयक शास्त्रार्थ हुआ था।

करिक्रत वतिराशन-एक सूक्तद्रप्टा का नाम । करीश-विरवामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋपिगर्गों का सामृहिक नाम ।

करूरा-वैत्रस्त्रत मनु के दस पुत्रों में से एक का नाम जो दत्त सार्वाण मन्वंतर के अधिपति थे। इनकी संतित कारू-पक नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने केवल वायु सेवन कर दीर्घकाल तक देवी की उपासना की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें मन्वंतराधिप बनाया था।

करेगाुमती-पांडुपुत्र नकुल की पत्नी का नाम जो शिशु-पाल की कन्या थी।

कर्कट-मर्यादा नामक पर्वत पर रहनेवाले एक भील का

कर्कटी-हिमालय के उत्तर शंत में रहनेवाली एक राजसी का नाम जिसे लोगों को मारने का वर मिला हुआ था। बाहर जनसंहार का कार्य कर यह पुनः हिमालय में चली जाती थी जहाँ इसका नाम कंदरा देवी हो जाता था। विपूचिका तथा अन्यायवाधिका इसके अन्य नामांतर हैं। कर्कोंटक-अटकुली महासपों में से एक प्रसिद्ध महा- सर्प जो तत्त्रक का भाई था। कद्रू ने एक सहस्र सर्प उत्पन्न विये थे जिनमें शेप, वासुिक, ऐरावत, तत्त्रक तथा कर्कोटक सुख्य थे। कर्कोटक ने एक बार नारद से कपट व्यवहार किया था, जिससे कुद्ध हो उन्होंने शाप देकर इसे स्थावर बना दिया और साथ ही किल के प्रथम चरण में राजा नल द्वारा उसके उद्धार का भी वचन दिया। किल के प्रभाव से राज्यच्युत होकर जब नल कालांतर में उस वन से होकर गुजर रहे थे तो वह वन दावानल से भस्मीभृत हो रहा था। कर्कोटक ने नल को देखकर 'त्राहिमाम्' की पुकार लगाई और नल ने उसका उद्धार किया किंतु कर्कोटक ने उलटा उन्हें इस लिया। इससे उनका उपकार ही हुआ क्योंकि उसके विष के प्रभाव से उनके शरीर में रहनेवाला किल नष्ट हो गया।

कर्ण-१. कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र। कुंती ने एक वार ऋषि दुर्वासा का विशेष श्रादरसत्कार किया था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक मंत्र बताया था, जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता से सहवास कर सकती थीं। कृंती उस समय कुमारी ही थीं। उत्सुकता वश उन्होंने उसी श्रवस्था में सूर्य का श्राह्वान किया। उसी के फल-स्वरूप कर्ण का धनुप वाण कुंडल कवच सहित जन्म हुआ। किंतु कुंती ने लोक-लाज के भय से अपने नवजात शिशु को अरव नदी में छोड़ दिया, जहाँ से धृत-राष्ट्र के सुत श्रधिरथ ने उसे उठाकर श्रपनी पत्नी राधा के हाथ रख दिया। इस सुत-दंपित ने ही कर्ण का पालन पोपण किया था, जिससे वे सूत-पुत्र तथा राधेय कहलाए। कर्ण को शस्त्र-विद्या की शिक्ता द्रोगाचार्य ने दी थी, किंतु इनकी उत्पत्ति के विषय में संदेह होने के कारण उन्होंने इन्हें त्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं सिखाया था। इसके लिए वे परशुराम के पास गये श्रीर श्रपने को वाहमण वताकर शखविद्या सीखने लगे। किंतु एक दिन परशुराम को यह किसी प्रकार ज्ञात हो गया कि यह बाह्य ए नहीं हैं तो उन्होंने श्राप दिया कि "जिस समय तुग्हें इस विद्या की विशेष श्रावश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जास्रोगे।" कर्ण की दुर्योधन से वचपन से ही विशेष मित्रता हो गई थी। दुर्योधन के लिए उन्होंने सफलता-पूर्वक ऋरवमेध यज्ञ भी किया था। जिस समय द्वीपदी के स्वयंवर के लिए राजा-गण दुपद के यहाँ एकत्र हो रहे थे द्रयोधिन ने कर्ण को उसके उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें कॅलिंगदेश का अधिपति बनाया था। द्वपद् के यहाँ अर्जुन के पूर्व कर्ण ने मत्स्य-वेध किया था किंतु द्रौपदी ने, सूत-पुत्र होने के कारण इनके साथ व्याह करना अस्वीकार कर दियाथा। कर्णने इससे ऋपने को विशेष रूपसे श्रपमानित समभा था। इनकी श्रर्धांगिनी का नाम पद्मा-वती तथा पुत्रों का वृषकेतु, वृषसेन तथा चित्रसेन ग्रादि मिलता है। कर्णे की प्रतिद्वंद्विता ऋर्जुन से वचपन से ही प्रारम्भ हो गई थी। कर्ण के सूत-पुत्र के रूप में विख्यात होने के कारण ऋर्जुन वरावर उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। उन्हें कर्ण के ऋपने वड़े भाई होने की वात ज्ञात न थी। भीप्म भी कर्ण को इसीकारण श्रधिरय ही कहते थे। कर्ण ने पाँचों पांडवों का वध करने का प्रण किया था, कितु

शपनी माना हुँनी के पटने पर उन्होंने अपने अग की चर्तुन है। क्या एक ही सीमित वर लिया था। कर्ण दान-ग्रीर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी यह स्याति सुनकर ही हुँद इनके पास उस मुंदल तथा फारच की सींगने छाये थे, जिनके साथ इनका जन्म सुद्धा था। वर्ण ने धपने रिता मुर्ग रे द्वारा इंट की प्रवेचना को जानते हुए भी उन्हें ये धर्माय मुंगल-एवच दे दिये थे। उसके लिए ईंट्र में उन्हें एक बार के प्रयोग के लिए अपनी अमीच शक्ति दी थी, रिममें किमी का भी वध, निश्चित था। कर्ण उसरा प्रयोग प्रद्युंन पर करना चाहते थे वितु दुर्योधन के महने पर उन्हें उससे भीमन्यून घटोत्कच का संहार करना पदा था। जन्में की जस्या पर लेटे हुए भी माने कर्ण से वंती में मुनी हुई उनके जन्म की कथा के आधार पर पौट्यों या साथ देने के लिए कहा था। किनु वर्ण वा उत्तर था : "मैंने दुर्योधन का नमक पाया है। इस युद्ध के समा में उसे किसी प्रकार घोष्या नहीं दे सकता।" मताभारत में भीता तथा द्रोग के बाद वर्ग कीरवों के मैनापनि बनाये गये थे जीर तीन दिन युद्ध का संचालन यरने के बाद शर्दन के लाओं उनका वध हुआ था। २. मेनार के एक गुणा जो। महाराणा अतापसिंह के पीठ चौर राणा शमरमिद् के पुत्र थे। इनके पिता के समय में ही सुगलों के निर्गंतर घाक्रमणों के कारण राज्य की रापरया विगद गई थी जिससे अवकर उन्होंने सं० १६७१ में वर्षोगीर में मधि कर ली। तभी से राज्य का सारा माम राज कर्णिन देखने लगे थे किनु इनका बास्तविक राज्यभिषेक्र सं० १६७६ में हुआ। संधि के फलस्वरूप शांति स्थापित हो जाने के कारण इन्हें राज्य व्यवस्था में पुछ म्थार काने का शबसर मिला। इन्होंने शक्ने राज्य-गाए में कई महल बनवाये, अनेक भन्न प्राचीरों का पुननिर्माण प्रस्ता प्रीर कुछ पुराय कार्य भी विचे । सं० १६८६ में एनका देशन्त हो गया। ३. गुजरात के प्रसिद्ध राज भीमदेव के पुत्र का नाम जिनका राज्यकाल सं० ११२० से ११४० तक सहा। इनके पुत्र का नाम जय-सिंह सिद्धराज था। ४. गुजरात के ही एक घट्य पाहुस्य राजा का जाम जो सार्रगदेव के गुत्र थे शीर निवका सम्बनात संव १३४३ से १३६० तक माना ज्ञाना है।

शरम्भ-प्रति तृतीत्वर एक मंत्रद्रस्या प्रावर्षि का नाम । क्रमिति पश्चिमीकी प्राधिनामी का नाम । क्रांतेष्ट पीटपप्रधीय एवं राजा का नाम।

मान भावन्-(संगिम्न्) - शंगिम्न्-हानेभव एक संबद्धा ना नाम।

गालां हो बासिष्ट-यमिष्ट सुबोत्यम एक मंत्रद्रस्वा का

प्रतिका १, यम्बेर के भाई की श्री पत्री का नाम। इतरे एक गया अयुवास नाम के दी पुत्र थे। २, एक शामसं में सम्ब

एक्तिस्य नाध्यस्य देवन प्राप्ता सम्मा य इस महार्थभूव सन्तिम के एक महायति जिनके पिना का नाम कीतिमानु कीर पुत्र का नाम धर्नेत था। इनकी

उत्पत्ति द्रामा की छाया से मानी जानी है। इनहा विवाद स्वायंभुव मनु की कन्या देवहूति से दुशा धा जिससे लोक प्रसिद्ध महर्षि कपिल की उपकि हुई, जिन्होंने सांरय दर्शन की रचना की। योग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए कर्दम ऋषि ने दस सहस्र वर्ष घोर तपस्या की थी। दे० 'विषल' तथा 'देवहृति'। कमचंद-स्वामी रामानंद की परंपरा के असिद्ध वैक्षव श्राचार्य स्वामी श्रनंतानंद जी के प्रधान शिप्यों में से

एक का नाम। दे० 'धनंतानंद'। कर्मजित-राजा बृहरसेन के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम स्तंजय था।

कमेश्रेप्ट-स्वायंभुव मन्वंतर में पुलह तथा गति के तीन पुत्रों में से ज्येष्ट वा नाम।

कमोवाइ-जगन्नाथ पुरी में रहनेवाली एक भक्तिपरायण महिला जो नित्यप्रति प्रातःकाल भगवान को खिचधी का भोग लगाया करती थी वित स्वच्छता छादि का विशेष ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन एक संत ने इनको विधि-निपेध का पालन न करने के लिए बहुत फटकारा जिससे श्रभावित होकर उस दिन वह विधिवत स्नान करने लगी जिल्ले बालभोग में देर हो गई। इधर भगवान् दुसी हुए छौर पंडों ने जब पट खोला हो। देसा कि श्रीमुख में खिचड़ी लगी हुई हैं। भगवान ने पंडों को छादेश दिया कि में विधिनिषेध का पालन नहीं चाहता केवल प्रेम चाहता हूँ। कर्माबाई को उसी प्रकार मेरा भोग लगाने दो जैसे वह पहले लगाती थी। वाई जी की दिनचर्या पुनः पूर्ववत् यसने लगी थीर पंढों ने अपनी गलती स्वीकार की ।

किमन्-शुकाचार्य के चार पुत्रों में से किनष्ठ का नाम। कलंकी-विष्णु के श्रंतिम श्रवतार को कल्कि या कलंकी च्यवतार फहते हैं । है० 'कल्कि' I

कलरा-एक सर्प का नाम।

कलहा-सौराष्ट्र निवासी भिन्न नामक एक बालए। की पत्नी का नाम जो बदी कर्कश थी। एक बार जब इससे श्राद्व-पिगट को गंगा में स्थापित करने के लिएवहा गया तो इसने उसे ऐसे कुएँ में टाल दिया जिसमें मल-मूब फेंका जाता था । फलस्वरूप उसे पिशाच योनि ब्राप्त हुई। तदनंतर धर्मदत्त ने हादशाघर मंत्र हारा इसका उद्यार किया। श्रमले जन्म में धर्मदत्त श्रीर कलहा दशस्य तया कीशन्या के रूप में श्रयतिगत हुए श्रीर उनके पुत्र राम हुए।

कला-इ.फर्स तथा देवहति की नव कन्वात्रों में से पहली का नाम जो मरीचि अपि की पर्वी थीं और जिनके गर्म ने परयप तथा पूर्णिमा नामक दो पुत्रों की उस्पत्ति हुई। २.विभीषण की ब्येष्ट कन्या का नाम जो प्रशोक वाटिवा-स्थित सं।ता का कुशल समाचार बरावर निया करती र्धा

कलावती-लीलावती की कत्या का नाम । इसने एक बार संप्रनागयण के प्रसाद का अपमान किया था, जिसके फलस्यस्य इसे बहुत कट सेलने पड़े। बाद में इसकी सत्यनारायण् में बदी निष्ठा हो गई।

कलि-एक युग-प्रवर्तक देवता का नाम । इन्हीं के नामा-जसार चौथे युग का नाम कलियुग हुआ। कलिपुराण के श्रनसार द्वापर के श्रंत में ब्रह्मा ने श्रपनी पीठ से श्रधर्म की उत्पत्ति की। श्रधर्म की स्त्री नाम मिथ्या था जिससे दंभ नामक पुत्र उत्पन्न हुया। दंभ ने अपनी भगिनी माया से विवाह किया जिससे लोभ उत्पन्न हुआ लोभ ने अपनी भगिनी से विवाह किया जिससे क्रोध नामक पुत्र श्रीर हिंसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। श्रंत में क्रोध श्रौर हिंसा का विवाह हुत्रा, जिससे किन नामक पुत्र श्रीर दुरुक्ति नामक कन्या उत्पन्न हुई। कलि श्रीर दुरुक्ति के विवाह से भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक कन्या उत्पन्न हुई । इनके पारस्परिक विवाह से नित्य नामक पुत्र ग्रीर यातना नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कलि का श्रायुष्काल चार लाख वत्तीस हज़ार वर्ष माना गया है, जिसके खंत में किल्क अवतार होगा। आर्य भट्ट के मत से कलि १४७७६१७४० दिन रहता है। दमयंती के स्वयंवर में देवतात्रों के अपमान का बदला लेने की इच्छा से कलि ने राजा नल को अनेक क्लेश दिये थे।

किल प्रागाथ-१. राजा विल के एक पुत्र का नाम।२. महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम जिन्होंने द्रौपदी-स्वयंवर में भाग लिया था। ३. कृतयुग के एक दैत्य का नाम।

कलिल-सोम के पुत्र का नाम।

किलक-विष्णु का अंतिम ध्रवतार । किल्क पुराण के श्रनुसार यह कलियुग के श्रंत में होगा। कल्कि भगवान कलि का संहार कर फिर सतयुग का आविभीव करेंगे। साथ ही पदमा के रूप में लक्ष्मी अवतार लेंगी। कल्कि इनका पाणिब्रहण करेंगे। तदनंतर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 'शांभल' नगर में ये वास करेंगे। वहाँ बौद्धों का दमन तथा कुथोदर नामक राचसी का वध करेगे। इसके वाद मल्लाह नामक नगर से श्रवरुद्ध शशिष्वज नामक राजा की मुक्ति होगी। मल्लाह के निवास-काल में शय्याकर्ण नामक एक राजा से इनका युद्ध होगा। तदनंतर भूलोक के समस्त अत्याचारियों के विनाश के बाद सरवयुग का त्राविर्भाव होगा । भूतल पर देव तथा गंधवं श्रादि प्रकट होंगे। किल्क भगवान वैकुंठ लीट जार्येगे। कल्पतर-कल्पवृत्त का पर्याय । देवलोक का एक वृत्त जो समुद्र-मंथन से प्राप्त हुए चौदह रत्नों में माना जाता है। यह इंद्र को सिला था। पुराणों के घाधार पर लोगों का कहना है कि यह मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। एक करुप तक इसकी श्रायु मानी गई है।

कलमाप-करयप्तथा कद् के पत्र का नाम ।

कल्यागा-सिंधु देश के पाली नामक गाँव के निवासी एक वैश्य का नाम जिसकी कन्या का नाम इंदुमती तथा पुत्र का नाम वल्लाल था।

कल्यागा—संगीत शास्त्र के श्रनुसार एक राग का नाम। इसमें मध्यम, तीव तथा शेप स्वर शुद्ध लगते हैं। श्राज-कल 'कल्यागा' से 'शुद्ध कल्यागा' नामक राग का बोध होता है जो एक श्रोड्व संपूर्ण राग है। इसका विस्तार मंद्र सप्तक में अधिक होता है श्रीर गंघार तथा पंचम इसके मुख्य स्वर हैं। इसका न्यास श्रिधकतर मंद्र पंचम पर होता है। कालांतर में प्रसिद्ध पारसीक संगीतज्ञ तथा कवि श्रमीर खुसरों ने इसी से मिलते-जुलते 'यमन' नामक राग का श्राविष्कार किया जो वड़ा लोक प्रिय हुश्रा। दे० 'यमन' तथा 'यमन कल्याण'।

कल्यागादास-१. रामांनदी संप्रदाय के एक प्रमुख प्रचारक जो पौहारी जी के शिष्य थे श्रौर नाभाजी के गुरु श्रप्रदासजी के गुरुभाई थे। २. एक श्रन्य वैष्णव भक्त जो प्रसिद्ध संत धर्मदासजी के पुत्र थे। ३. मारवाइ के एक वैष्णव संत का नाम।

कल्यागादेवी-राजा जयंत की कन्या का नाम जो काशी के राजा जयापीड़ की पत्नी थीं।

कल्याण्यर्मा-एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जिनका जन्म ४०८ ई० के लगभग माना जाता है। सारावली नाम का इनका रचा हुआ एक प्रसिद्ध ज्योतिष-प्रंथ है जिसकी रचना प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के बाद हुई थी। ये बघेल चित्रय थे श्रीर देवग्राम नामक स्थान में निवास करते थे। ब्रह्मगुप्त ने श्रपने ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है। कल्याण्सिह—जगन्नाथजी के एक श्रनन्य भक्त जिन्होंने 'राम' और 'जानकी' का उच्चारण करते हुए प्राण्स्याग

कल्यारिएनी-१. घर नामक वसु की स्त्री का नाम । २. एक अप्सरा का नाम।

किया था।

कविचन्-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कवष ऐल्प-१. एक स्कद्धव्या का नाम। ये कुरुश्रवण के उपाध्याय थे और श्रद्धा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम इल्पूय था। २. एक आचार्य का नाम जो युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे।

कविषा-एक ऋषि-पत्नी का नाम जो तुर नामक ऋषि की माता थीं।

किन-१ शुक्राचीर्य का एक नामांतर। २. स्वायंभुव मन्वंतर में भृगु के तीन पुत्रों में से किनिष्ठ का नाम। इनके
पुत्र प्रसिद्ध उशना ऋषि थे जो प्रसिद्ध सूक्तद्रष्टा हुए।
२. राजार्षि प्रियन्नत तथा विहिष्मती के दस पुत्रों में से
किनिष्ठ का नाम जो वाल्यावस्था से ही विरक्त हो
गये थे। ४. उरुत्तय नामक एक चित्रय राजा के
पुत्र का नाम। १. तामस मन्वंतर के सप्तर्पियों में से
एक का नाम। ६. रैवत मनु के दस पुत्रों में से पाँचवें
का नाम। ७. ऋषभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों
में से ज्येष्ठ का नाम। म. वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में
से किनिष्ठ का नाम। ह दुरितचय नामक चित्रय के पुत्र
का नाम, जो अपने तप के वल पर बाह्मण हो गया
था। १०. कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक का
नाम। ११. कृष्ण के एक प्रपीत्र का नाम।

किविजी-नाभादास के श्रेनुसार एक प्रमुख भक्त जो नवधा प्रेमा तथा परा श्रादि भक्तियों के रत्नाकर माने जाते थे श्रीर जो नव योगीश्वरों में से एक हैं। दे० 'योगी-श्वर'। याचिएय-चित्राय के पुत्र का नाम ।

गुज्य बाह-एक विष्टु-विशेष का नाम । बागा की मानसगुज्य बाह-एक विष्टु-विशेष का नाम । बागा की मानसगुज्य बाह-एक पर द्वा साहि मोहित हो गये जिससे उनका
कोट्विट्ट एस लटकी के जपर गिर गया सीर हसी से
एनती उपनि हुई।
प्रकटा-वासुप्राग्य के जानुसार उपनेन की कल्या का

ं नाम । करा-पुरस्या के वैशन राजा सुदीय के पुत्र तथा। आयु के

्षात्र का नाम । कराय-एक शासाप्रवर्तक धापि का नाम । पर्यु-पेटि के एक राजा का नाम जिनकी दानवीरता की प्रशंसा बजातिथि कायद ने की है ।

कश्यप-तथा के मानसपुत्र मरीचि के पुत्र तथा सप्तर्पियों में में एक । ये स्टिकतां प्रजापतियों में प्रधान माने जाने हैं। एनकी सान निर्यार्थी जिनसे देवी, खासुरी, सानवीं फादि घनेक प्रकार की स्टियां उत्पन्न हुई थीं।

मान्या पादि धनेक प्रकार की सिष्ट्यों उत्पन्न हुई थीं।
एनकी दिन नामक गी से देख, खदिति से देवता (शादित्यगए) विनता से येचर बीव (पत्नी खादि) कह से सरीयर यम, सुरीन में मो-मिएप धादि, दनु से दानव तथा
सरमा से दवान धादि पशु उत्पन्न हुए। मार्क्यदेव तथा
एरिवंश पुराणों के पनुसार करवप के दिति, खदिति, दनु,
विनना, कह, स्वसा, सुनि, क्रोधा, खरिष्टा, एसा, ताझ,
एना तथा प्रधा नाम की तेरह निर्यों थीं। करवप का
शब्दार्थ कन्छ्य ध्यया कछुवा होता है। शतपथ बाल्ल् में पहा गया है कि मजापित ने कन्छ्य का रूप धारण करके सारी सृष्टि का निर्माण किया। विष्णुपराण के

पदिति से एई थी।
करोडि-महर्षि उदालक के शिष्य तथा षष्टायक के पिता
को नाम। शतपब सालग के प्रानुसार ये याज्ञवल्य के
समरालीन थे। श्रीहि, यत्र प्रादि नव धान्यों को नवाज्ञ
साम परने दे धनंतर पाने की प्रया एन्होंने की प्रारंभ
गराई थी। पाश्यनायन रात सुत्रों में ब्रह्म यज्ञांग-तर्पण
के प्रयंग में भी एनका उठलेग है। कहील दौरीतिक
इतरा एक प्रश्य नामांतर है। दे० 'घष्टाक्क'।
स्टील कीरीतिक-दे० 'वहीट'।

धनुषार भी भिन्नु की उत्पत्ति वासन रूप में कर्यप छीर

को रायन एक प्राचीन ऋषि पर नाम जिनका उन्लेख जो तुद्क संबंधी मंत्री के संबंध में मिलता है। कोचन १. एपान भागीय का एक नामांनर । २. भागवत

नवा विष्यु पुरागाये त्रानुसार भीताके एक पुत्र का नाम । चायुप्राग में इनका नाम बांचनवम मिलना है । पोचन मालिमी-लुक घानगा का नाम जिसे प्रयाग में

पायन भारतना न्युरु घानगा पा नाम जिल्ला प्रयास स - मार्गमान पर्यो में मुलि प्राप्त हुई थी। फॉट्य-वंशिंग्स कुलोयस एक सोव्यार नया प्रयुक्त

पाडनायन एतं पैयारस्य पा नाम जिसके मन का जानेस निर्मा मिन पे प्रस्मा में निन्ता है। प्रशिक्षय (शेट्टार)-प्रमान कुनोपाल एक गोजनार का क्षम ।

भौगोतः १. उरमन्तु गुजीप्रकृष्ट सामार्थं का नाम ।

२. भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में रहने वाली ए जाति-विशेष का प्राचीन नाम। यह प्रदेश श्रन्छी नस्त है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं।

काक्भुशुंडि-भगवान के एक भक्त जो कींवे के रप हैं रहते हें और जिनका मानस के खनुसार कभी नाश नहीं होता। ये पूर्व जन्म के बाह्मण थे किंतु लोमश मुनि हें शाप से कींये की योनि में था गए ख़ोर प्रकायड झानी

हुए। ये राम के वालरूप के उपासक थे। काकी-१. स्कंद के शरीर से उत्पन्न होनेवाली मातृज्ञाज्ञें में से एक का नाम। २. करयप तथा ताम्रा की कन्याज्ञें

में से एक का नाम।
काकुत्स्थ-ककुत्स्थवंशीय राजाधों का पैत्रिक नाम।
राम, दशस्थ धादि इसी वंश के थे। दे० 'ककुत्स्थ'।
काकेयस्थ-कृत्स्य पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का
नाम।

काज्ञीत्र त्-दे० 'दीर्घतमस्' ।
काएव-१. एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने स्वरपिष्यक मत का प्रतिपादन किया था । २. वसिष्ठ गोत्रीय
प्रापिगणों का सामृहिक नाम । ३. व्यास की याज्ञवल्य
शाखाओं में से एक का नाम ।
काएवायन-श्रंगिरस् कुलोरपद्म एक गोत्रकार का नाम ।

काएठयायन-एक ष्राचार्य का नाम । कात्थक्य-एक प्राचीन ऋषि का नाम जिन्होंने सर्थ-विप-यक विचार किया है । कात्यायन-१. विश्वामित्र कुनोत्पन्न एक प्राचीन ऋषि

का नाम जिन्होंने श्रीतसूत्र, गुत्यसूत्र तथा प्रतिहारसूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। २. गोमिल नामक एक प्राचीन ऋषि के पुत्र का नाम जिनके बनाए हुए गुत्यसंप्रह छुंदोपरिशिष्ट थाँर कर्मप्रदीप ग्रंथ हैं। ३.एक बौद श्राचार्य जिन्होंने 'श्रमिधर्म ज्ञान प्रस्थान' नामक ग्रंथ की रचना की। इनका समय बुद्ध के लगभग ४१ वर्ष बाद माना जाता है। ४. एक श्रम्य चौद्ध श्राचार्य जिन्होंने पानि-च्याकरण की रचना की श्रोर जो पानी में कड्चयान नाम से प्रसिद्ध हैं। १. प्रमिद्ध महर्षि तथा घ्याकरण

शास्त्र के प्रगोता जिन्होंने पाणिनि की चट्टाध्यायी का

परिशोधन कर उस पर वार्तिक लिग्वा था । कुछ विद्वान

प्राकृतप्रकाश के रचयिता घररुचि की इनसे श्रमित

मानते हैं; किनु हम कथन के लिए कोई ठीन प्रमाण नहीं है। कार्यायन का समय मैत्रसमुलर के धनुसार चौथी शनान्दी हैं। पू॰, गोन्द्स्टकर के धनुसार हमरी शतान्दी हैं। प॰ तथा वेयर के धनुसार ईसा के जन्म के २१ पप पर्चे था। न्याकरण के धितरिक्त श्रीत सूत्रों गया यमुर्वेद प्रातिशास्य के रचिता भी कात्यायन ही माने जाते हैं। वेयर ने इनके सूत्रों का संपादन किया है। एक रमृति अंथ का रचिता भी माना जाता है। प्रथमिरिस्मागर के धनुसार ये पुष्पदंत नामक गंर्यंध

मंगों की सूची निम्नलियित हैं :- १. श्रीतसूत्र, २. इंटि-पद्नि, २. गृयनरिशिट, १. कमें प्रदीप, ४. त्रिनीटिक स्त्र, ६. शाद कल्प सूत्र, २. परावंध सूत्र, म. प्रतिहार

के एपनार थे। कारपायन के नाम पर प्रसिद्ध समी

सूत्र, १. आजरलोक, १०. रुद्रविधान, ११. वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति, १३.कात्यायनी शिचा, १४. स्नान-विधि, १४. काा्यायन कारिका, १६. कात्यायन प्रयोग, १७. कात्यायन वेद प्राप्ति, १८. कात्यायन शाखा भाष्य, १६. कात्यायन स्मृति (जिसका उल्लेख यज्ञवल्क्य, हेमाद्रि तथा विज्ञानेश्वर श्रादि ने किया है), २०.कात्या-यनोपनिपद्, २१. कात्यायन गृह्य कारिका, २२. वृपोत्सर्ग-पद्धित, २३. श्रातुरसन्यास विधि, २४. गृह्य सूत्र, २४. श्रुक्ठ युजः प्रातिशाख्य। २६.पाकृत प्रकाश तथा२७. श्रीभ-धर्म ज्ञान प्रस्थान। उपर्युक्त सभी अंथ अमवश वरस्य कात्यायन के ही मान लिए जाते हैं, जो ठीक नहीं हैं। कात्यायन स्मृति-श्रष्टादश स्मृतिअंथों में से एक जिसके रचिता महर्षि कात्यायन वताये जाते हैं, किंतु यह अंध हस समय श्रप्राप्य है।

कात्यायनी-१. याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में से एक का नाम । इनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी अध्याध्मविधा में पारंगत थी, किंतु सांसारिक विषयों में कात्यायनी का ही मत मान्य था। २.देवी के एक रूप विशेप का नाम। कात्यायन के ही द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। देवी की यह मूर्ति दस भुजाओं से युक्त है और वे सिंह पर समारुद रहती है। इसी रूप में इन्होंने सौ वर्ष के युद्ध के उपरांत महिपासुर नामक एक भयकर दैत्य का वध किया था। इस रासच ने देवताश्रों को नाना प्रकार के कप्ट दिये थे जिससे विपन्न हो देवताओं ने त्रिदेवों की प्रार्थना की। अत्यंत कुद्ध होने के कारण त्रिदेवों के से एक तेज निकला जिसने स्त्री का रूप धारण करके महिपासुर का वध किया। यही कात्यायनी देवी थीं। इनके अवतार का एक और कारण था। महिपासुर ने एक बार परम रूपवती छी का रूप धारण करके कात्यायन के शिष्य को मोहित करना चाहता था जिससे मुद्ध हो कात्यायन ने शाप दे दिया कि स्त्री के हाथ से ही तेरा वध होगा। दे० 'महिपासुर' तथा 'कात्यायन'। ३. एक हरि भक्ति परायण महिला जिनका प्रेम गोपियों के प्रेम के वरावर था ऋौर जो गान विद्या में भी वडी निप्रसाधीं ।

कादंवरी—संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि वाणभट द्वारा प्रणीत एक विख्यात अंथ का नाम जो कान्यमय गद्य में है और अपनी विशेषताओं में वेजोड़ है। इसमें राजा चंद्र-पीड तथा गंधर्वराज चित्ररथ की कन्या कादंवरी का प्रेमोपाख्यान वर्णित है। कादंवरी इस कथा की नायिका है। इतना औह, प्रांजल तथा आलंकारिक गद्य विश्व-साहित्य में दुर्लभ है। वाण की प्रतिभा के संबंघ में एक उक्ति मसिद्ध है; "वाणोच्छिष्टं जगत्सवें" अर्थात् कोई ऐसी अन्ठी उक्ति नहीं जिसे वाण ने पहले से ही ग कह रक्या हो। दे० 'वाणमट'।

न्हर-१. विट्टल जी के पुत्र का नाम। २. उक्त अंथ ही त्रनुखार एक अन्य सध्यकालीन वैष्णव सक्त गनाम।

'हरदास-१. रामानंद संप्रदाय के एक ममुख

प्रचारक और भक्त जो पौहारी जी के शिष्य थे और श्रमदास जी के समकालीन थे। २. 'बुढ़िया' नामक माम में रहनेवाले एक विख्यात वैष्णव भक्त का नाम जो किन्हीं सोभूराम जी के शिष्य थे।

कान्हरा-भारतीय संगीत पद्धति का एक असिद्ध राग । कान्हरे श्रठारह प्रकार के होते हैं किंतु श्रधिकतर कान्हरा से दरवारी कान्हरा का वोध होता है। इस राग का श्राविष्कार तानसेन ने किया था श्रोर सन्नाट् श्रकवर को यह वहत मिय था। उनके दरवार में वहधा इस राग का जालाप होने के कारण इसका नाम दरवारी कान्हरा ·पड़ गया। इसमें ग, ध नि कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। रे ग श्रीर ध का इस राग में प्राधान्य रहता है। गंधार सदा वक श्रोर श्रांदोलित तथा मध्यम का श्रंश लेकर जगता है। गंधार की ही भाँति धैवत भी श्रांदोलित रहता है और निपाद का ग्रंश लेकर लगता है। इसके नाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसका विस्तार मंद्र तथा मध्य सप्तक में ही श्रधिक होता है। प्रकृति शांत और गंभीर होने के कारण यह राग भक्ति रसात्मक पदों के लिए यह वहत उपयुक्त है। यही कारण है कि संतों के पदों में कान्हरे और विलावल वहत मिलते हैं।

कार्मेद-एक ब्रह्मिप का नाम जिन्होंने राजा श्रंगरिष्ट को धर्म, अर्थ, काम धौर मोच के संबंध में उपदेश दिये थे। कामंदक-'कामंदकीय नीतिसार' नामक श्रंथ के रच-यिता एक प्रसिद्ध नीतिविशारद का नाम। इन्होंने अपने श्रंथ में चाणक्य का उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि ये चाणक्य के बाद हुए थे।

काम-१. दे० 'कामदेव'। २. संकल्प के पुत्र का नाम।
३, धर्म ऋषि के एक पुत्र का नाम। ४. परश्चराम के
एक भाई का नाम। ४. वैवस्वत मन्वंतर में वृहस्पति के
दोहित्र का नाम।

कामकला−एक गोपी, जो राधा की सखी थी । कामकायन−विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न एक गोत्रकार व्यह्मर्पि का नाम । कामठक−एक पौराणिक सर्पे ।

कामदेव-प्रेम के देवता। ऋग्वेद में अहैत में सर्वप्रयम इन्छा की उत्पत्ति मानी गई है। यह इन्छा ही आगे चल कर प्रेम के देवता के प्रताक स्वरूप कामदेव के नाम से स्वीकृत हुई। अथवंवेद में इनको उत्पत्ति के संबंध में लिखा है: "काम की उत्पत्ति ही सर्वप्रथम हुई थी। उनकी समानता देवता प्रजापित और मनुष्य कोई भी नहीं कर सकते।" इसके अतिरिक्त कामदेव को इन सबसे महान् भी कहा गया है। तेत्तरीय बाह्मण के अनुसार इन्हें न्याय के अधिष्ठाता धर्मराज तथा विश्वास के प्रतीक स्वरूप स्वीकृत हुई देवी श्रद्धा का पुत्र कहा जा सकता है। हरिवंश पुराण में इन्हें लक्ष्मी का पुत्र कहा गया है। कुछ स्थानों पर इनके संबंध में बह्मा के पुत्र होने के उत्लेख भी मिलते हैं। इन्हें घात्मभू, अज तथा घ्रनन्यज भी कहा जाता है, जिससे ज्ञात होता है इनका जन्म स्वयं ही बिना माता-पिता के हो गया था। पुराणों में

इनरी मी पा नाम रित घयवा रेवा मिलता है। एक द्वार शंहर का प्यान भंग वरने के कारण इनके भस्म तीने की तथा भी मिलती है। इस प्रकार अपने पति का सर्वनाश देगका एनके की रति के विलाप करने पर शंकर ने उसरे खंगरीन होकर भी जीवित रहने तथा कृष्ण रे पन्न प्रमुख्न के रूप में जन्म लेने की बात कही थी। रिवेमर्गा के वर्ध में प्रयुक्त का जन्म हुआ था। घोर रित नायावनी के रूप में उपन हुई थी। प्रमुग्न के पुत्र का नाम अनिकटा तथा पुनी का नाम ग्रुपा मिलता है। काम-देव के साधियों में वर्सेत का नाम निया जाता है। इनका वाहन को दिन प्रथमा शुरू है और घरा फुर्जो का धनुप-याग पता जाता है। इनकी ध्यजा में मकर का चिद्व है। दे० 'प्रनंग'। कामभेत्-समुद्र-मंथन में प्राप्त चौद्र रहीं में से एक का नाम जिनमें नधेष्ट वर की प्राप्ति हो सकती है। फासरबज्ञ नामादास के अनुसार एक मध्यकालीन प्रसिद्ध र्धन्त्य चक्त । इनके रोप तीनों भाई उदयपुर के राखा की गौरती करने थे किनु ये फेबल एरिभजन करते थे र्जार जंगल में पढ़े रहते थे। फेपल भोजन मात्र के लिए

पर पा जाया करते थे। एक बार इनके भाई ने पूछा कि जंगत में मर जाने पर पुरुष्टें जालावेगा कीन ? कामध्यज ने उत्तर दिया कि जिसका में दास हूँ वहीं जलावेगा भी। समयानुसार जंगल में ही उनकी मृत्यु हुई जहाँ राम दी पाजा से हुनुनान ने उनका दाह-संस्कार किया। फागरूप एक तीर्थ का नाम। वर्तमान रंगपुर, जलपाई मुक्त तथा एवं विहार चाहि पालाम के जिले प्राचीन रामस्य बदेश के पंतर्गत माने जाते हैं। कथा सरिस्सा-गर तथा परण लोगप्रचलित कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में दिसी समय यह मदेश कील साधना त्या मुख्य केंद्र रहा है। जामलता-एक गोर्थ। राधा की सर्वा।

कामली-परव्याम री माता का नाम । इनका नामांतर

देगुरा है। दे॰ 'संगुरा'।

प्रामान्ती-प्रामस्य भांत की फामपीटस्य देवी का नाम।

नगतमुर नामक एक देग्य ने इनके पाणिग्रहरण की इच्छा

भाट की भी जिस पर इन्होंने यह मितवंथ लगाया कि

ऐसा तभी हो सरना है जब वह देवी का मंदिर रातों
गत विवार गया दे। नग्यानुर ने नग्यान विश्वकर्मा

हो परा वह मंदिर चनाने की प्राज्ञा दी वित्त देवी ने

एसेर ज़रूद अवल रह आस्त्रीक सांत्र व्यक्तीत होने

के पूर्व ही उनसे सह्यों ने भागावान की स्वाना देवी

किसने देख की इन्छा पूर्व न हो सदी। इस पर कुछ

हो उनसे सारे बहुई की प्राप्त कर दिया। वर्तनान

रामानी देश को संदिर नग्यानुर ना प्रन्याना हुता

सांत्रा प्राप्त दे किसे सन्तु १८९७ में काला पहाल ने नर
गामान के सार्तनाण में सन्द वर दिया।।

शिमोडी-रिस्मपुत्र भी चार गण्याची में से एप या नाम विवर्ण ए पति पमृत्य दे फेन से मानी पाणी है और रिसे पिछ शे प्रदेश पति के स्पर्भे स्वरूप दिया। पत्रपत्र महासाल दे सनुसार सरपत्री के सद पर स्थित

एक वन का नाम जिसमें पायउवों ने गुप्तवास किया था। काम्या-कईम प्रजापित की एक कन्या का नाम। कायनि-शृगुकुलोखन एक गोयकार का नाम। कायव्य-च्यिय पिता तथा निपाद माता से उत्पन्न एक दस्यु का नाम जो सदाचार से रहने तथा गो माएएए की रणा करने के कारण सद्गति को प्राप्त हुआ था। कार्राक-श्रंगिरस् कुलोखन एक गोयकार का नाम। कार्रार-ब्रह्मण अर्थों के अनुसार एक प्रचीन आचार्य का नाम। कार्रार्थ-श्रंगिरस् कुलोखन एक गोयकार का नाम। कार्राप-विश्वामित्र के पुत्र का नाम। कार्राप-विश्वामित्र के तुत्र का नाम।

कारूपक-करपक प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम जिसका पुत्र दंतचक भारतयुद्ध में कोरवों के पन्न में था। कारोटक-श्रंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । कातंबीयं-ईह्य राजा कृतवीर्य के पुत्र का नाम । इनका वास्तविक नाम त्रार्जुन था । दत्तात्रेय की कृपा से सहस्र भुजाएँ प्राप्त होने पर इनका नाम सहस्रार्जुन हो गया। सहस्रार्जुन कार्तवीर्य ने वायुपुराण के श्रनुसार ५४००० वर्ष पृथ्वी पर राज्य किया छोर ऐरवर्य, वेभव तथा पराक्रम में इनके समान कोई दूसरा राजा नहीं था । महस्र भुजायों के यतिरिक्त दत्तायेय भगवान से इन्हें एक स्वर्णमय रथ मिला था, जिसकी सर्वत्र व्यवाधगति थी। साथ ही यह वरदान भी मिला था कि सुद्ध में इन्हें कोई जीत नहीं सकता और समस्त भूमण्यल में इनका एकच्छत्र राज्य होगा। एक बार श्रपनी सियों के साथ जलविद्यार करते हुए इन्होंने अपनी सहस्य भुजायों से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि नर्मदा की उल्टी धारा ने स्वर्णमय शिवलिंग

की उपासना में रत राज्सराज रावण के यज्ञात्र श्रादि

को दूर बहा दिया। इससे मुद्ध हो रावण ने इन पर

श्राक्रमण कर दिया किंतु इन्होंने उसे परान्त कर बन्य

पशु की भौति प्रापनी राजधानी के एक कोने में वेंधवा

दिया । वायुपुराण के अनुसार इन्होंने लंका पर शाम-

मण कर वहाँ रावण को केंद्र किया था। इस प्रकार कार्तवीर्य अपरिमित शक्ति और ऐश्वर्य से महांध हो मनमाना अत्याचार करने लगा। एक बार जमहित्र के खाश्रम में जाकर इन्होंने कामधेनु को श्राप्त करने वी इन्छा प्रकट की जिन महित्र ने हमें अस्थीकार कर दिया। इस पर इन्होंने जनदित्र वा वधकर बनात कामधेनु का अपरिस्त कर निया। उस समय परशुराम अनुपरिक थे। जाने पर उन्हें जब यह समाचार मिना तो उन्हें कोश्र का दिसाना न नहां और तत्कान ही कार्तवीर्य का यथ परके उन्होंने इदील बार प्रभी को जित्रवीर्य का पर परने को प्रतिक्रा की और अपनी यह प्रतिक्रा उन्होंने इसी भी भी। मनीतर से नार्तवीर्य के मनमाना प्रत्या धार से तंन देवनाओं की प्रार्थना पर थिएनु ने परशुरान

या प्रयास प्रदेश कर कार्तवीय हा प्रथ किया था। है॰

'ननद्धि'तथा 'परशुसम' ।

कार्तिक-१. वर्ष के वारह महीनों में से एक का नाम।
२.कार्तिकेय का एक नामांतर। दे० 'गणेश' तथा 'स्कंद'।
कार्तिकेय-इनका नामांतर स्वामि कार्तिक भी है। दे०
'गणेश' तथा 'स्कंद'।

कार्तिमति-शुक की कन्यातथा अग्रुह की पत्नी का नाम।

कार्तिक्त्रायुध-कृत के पुत्र का नाम । दे॰ 'कृत'। कार्तिवय-करयपगोत्रीय एक वहार्षि का नाम । कार्द्मायनि-मृगुगोत्रीय एक वहार्षि का नाम । कार्पणि-भृगुकुलोत्पन्न एक वहार्षि का नाम । कार्पणि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार वहार्षि का न

कार्पिए - अगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ब्रह्मिष का नाम । कार्प्णाजिनि - एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने कार्प्णाजिनि - एक प्राचीन श्राचार्य का नाम जिन्होंने कार्य्णाजिनि - स्मृति- ग्रंथ की रचना भी की थी। इस ग्रंथ का उल्लेख हेमादि माधवाचार्य श्रादि ने किया है। मिताचरा, स्मृतिचंदिका श्रादि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है।

काष्णीयन-कृष्ण पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कार्षिण-१. कृष्ण के पुत्रों मुख्यतः—प्रद्युम्न का नाम।
२. श्रीभमन्यु का एक नामांतर।

काल-१. धुव वसु के पुत्र का नाम। २. एक श्रसुर का नाम। दे० 'महिपासुर'। ३. एक श्राचीन योद्धा का नाम। दे० 'कुशीलव'। ४. रुद्रों में से एक का नाम।

कालकंज-एक असुर का नाम। इसने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अग्निचयन का अनुष्ठान किया था किंतु इंद्र ने उसमें विग्न उपस्थित कर इसे युद्ध में परास्त कर दिया। कालका-वैश्वानर नामक दानव की कन्या, तथा करयप की खियों में से एक का नाम। यह मारीच नामक एक राचस की पत्नी थी, जिससे कालकेय अथवा कालकंज नाम से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे।

कालकान्त-एक असुर का नाम जिसका वध गरह ने किया था।

कालकामुक कार्मुक-खर नामक प्रसिद्ध राचस के वारह मंत्रियों में से एक का नाम ।

कालकूट-त्रिपुरासुर के त्राश्रित एक दैत्य का नाम । कालकेतु-एक श्रसुर का नाम जिसका वध एकवीर नामक एक हैहय राजा ने किया था।

कालकेय-हिरण्यपुर में रहने वाले श्रसुरों का नाम जिन्हें श्रर्जुन ने मारा था।

कालखंज-दे॰ 'कालकंज', 'कालका' तथा 'कालकेय'। कालघट-जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मिलित एक सभा-सद का नाम।

कालजित-लदमण के सेनापित का नाम। कालजिह्न-एक रुद्र का नाम।

कालनर-भागवत के श्रनुसार सभानर के पुत्र का नाम। इसके पुत्र का नाम सृंजय था।

कालनाभ-१. रुपाभानु का पुत्र श्रीर हिरण्यकशिपु का एक सभासद। २. करयप तथा दनु से उत्पन्न एक दानव का नाम। २. विश्वचिति तथा सिहिका के एक पुत्र का नाम जिसका वध परशुराम ने किया था।

कालनेमि-१. लंका का एक राचस जो लच्मण्को शक्ति लगने पर श्रोपिध के लिए जाते हुए हनुमान के मार्ग में विन्न उपस्थित करने के लिए रावण के द्वारा भेजा गया था। यह ऋषिवेश में उस स्थान पर वैठा था जहाँ हनुमान जल-पान के निमित्त रुके थे। ज्ञानी हनुमान को इसका कपट वेश ज्ञात हो गया श्रौर उन्होंने चण भर में ही उसका वहीं काम तमाम कर दिया। २ शंभर मुख के एक दैत्य का नाम। ३. पातालवासी एक दैरा का नाम जिसका वध विष्णु के हाथ से हुआ था। पद्मपुराण के श्रनुसार यही कालांतर में कंस के रूप में प्रकट हुआ था।

कालपथ-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम !

कालपृष्ट-करयप तथा दिति के एक पुत्र का नाम । इसने शिव की तपस्या कर यह वर प्राप्त कर लिया था कि जिसके सिर पर में हाथ रखूँ वह भस्म हो जाय । वर प्राप्त होते ही उसने इस शक्ति का प्रयोग पहले शिव पर ही करने का निरचय किया । इस पर विप्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर ऐसा उपाय किया कि यह स्वयं श्रपने सिर पर हाथ रखने से भस्म हो गया । दे० 'भस्मास्तर'।

कालभीति—मांटी के पुत्र का नाम । इन्होंने पुत्र की कामना से सौ वर्ष पर्यंत रुद्ध्यज्ञ किया था जिसके परि-णामस्वरूप इनकी पत्नी गर्भवती हुई, किंतु काल के भय से गर्भस्थ वालक चार वर्ष तक मूमिष्ठ नहीं हुआ। इससे दुखी हो मांटी ने शिव के पास जाकर इस समस्या को इल करने की प्रार्थना की। शिव ने गर्भस्थ वालक को धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का वोध कराने का उपदेश दिया जिसके परचात् शिशु का जन्म हुआ। संस्कार होने पर इसने कालभीति चेत्र में जाकर अनुष्ठान किया जिससे प्रसन्न हो शिव ने इसे 'महाकाल' नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया।

कालभेरव-भैरव तथा रुद्र का नामांतर । ये संभवतः श्रमार्थों के देवता थे। काशी में इनका मंदिर है। दे० 'भैरव' तथा 'रुद्र'।

कालयवन-एक प्राचीन राजा का नाम जिसके पिता महर्पि गार्य तथा माता गोपाली नाम की अप्सरा थीं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में यह कथा है कि एक बार भरी सभा में यादवों ने गार्ग्य (महर्षि गर्ग के पुत्र) को नप्ंसक कह कर उनकी वड़ी हैंसी उड़ाई। इससे मुख्ध हो इन्होंने वारह वर्ष तक लौहचूर्ण खाकर पुत्र-प्राप्ति की कामना से शिव की घोर तपस्या की। काल यवन इसी तपस्या का फल था जो ग्रंधकों तथा वृष्णियों का घोर शत्रु हुन्रा । शैशव में इसका पालन एक निस्संतान यवन राजा (यूनानी) ने किया था। इसी से इनका नाम काल-यवन पड़ गया। कालयवन वड़ा पराक्रमी हुआ। इसने जरासंघ के साथ यादवों पर ग्राक्रमण किया जिससे भय-भीत हो कृष्ण के परामर्श से सारे यादव द्वारका भाग गए। युद्ध में पराजित हो कृष्ण स्वयं हिमालय की एक गुफा में भाग गए जहाँ मांधाता के पुत्र मुचकुंद शयन कर रहे थे। कालयवन भी इनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा श्रीर मुचकुँद को ही कृष्ण समककर

कर्द पाँव की दोरमें से उठाने लगा। निदासंग होने पर ज्योंही सुवहुँद ने रेथ उटाकर मालयवन की फोर हेरत, बुह भरम हो गया । कालबार्य-एक प्रमुर का नाम । पालशिष्य-यिष्ठं गोधीय एक ऋषि का नाम । याला -1. वहराप की सी या नाम जो दश प्रजापति सथा क्षित्रकी ही यस्त्रा थीं। इनका नामांतर काष्टा है। 🕄 देशनायों ती प्रार्थना पर पार्वनी हारा उत्पन्न की हुई शक्ति का नाम, जिसमें शुंभ, निशुंभ, रचलीज, चंडमुंड मधा पुरालीचन बादि देखां का नारा किया था। कालो, कानिका, कौथिकी, प्राप्तकी, बैक्सबी, शांकरी, इंद्राणी, भवानी, बाराठी घादि एनके धनेक नामीनर हैं। फालादा-प्रसिद्ध राजस घटोन्छच का नामांतर । कालानल- १. एक देव्य वा नाम जिसका वध गयोश ने किया था । २. पालानर का नामांतर । फालागनि-ज्याम की फाक् शिष्य परंपरा में बाफाली के एक शिष्य का नाम। कालिदी-१. प्रसिद्ध यगुना नदी का एक नामांतर । २. फ़रम की एक की का नाम। पूर्व जनम में ये सूर्य की कत्या भी पीर नमी फूरण को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने तप रिया था, जिससे असत हो कृष्ण ने इनका पाणि-प्रतम दिया था । इनसे सुरम की दस पुत्र उत्पन्न हुए थे धुन, क्वि, तुन, बार, सुपाह, भद्र, शांति, दुर्श, पुरोसाम क्या योगक। कालिक-स्याम नी धार्शिय-परंपरा के शंतर्गत हिर्गय-नाभ के एक शिष्य का नास । फालिक वृजीय मुनि-एक शचीन व्यपि का नाम जिनके षास भूत, भनित्र, वर्तमान बताने बाला एक पनी था। एक बार ये अपने पशी के साथ कोराल के राजा पेमदर्शी में महीं गए जिन्होंने पर्जा हा गुण जानहर उससे बह पता लगाना भाग कि उनके मंत्री उसके संबंध में क्या मोबने हैं। इस पर पत्ती ने संबी के दर्गणों को स्पन्न यतला दिया जिससे सट हो पत्य मंत्रियों ने सन की उसे मरबा एला। इसमें राजा ने समका कि उसके विन्त हुद और पञ्चंत्र हो रहा होगा। इस आशंता सं उसके पाने मंद्रियों को चीर इंट दिया। यालिम-एक शंग्या या नाम । एक यार यद चोरी काने गया रूपा भाजवि । रूपता बद्धार हुया । मानियांन-संस्था के एक मुक्तियाने महादवि और गाउर तर पा नाम । पाणियाम या समय सभी अनि-विकार है। है। परंपरा इन्हें उद्यापिनी के पिल्पान राजा िनस्थित के संवर्णनों में से एक मानती चली पाएँ है। विस्त की भारता है ि यह वर्ष विक्रमादित्य है रिवण पणाणा मुखा विध्य संत्यू १६ ई० प्रासे चल रहा ै और वर्ष किल्हाम के जायाचाना थे। लिन् पद ब्रियंत उस सिंग को तर्प विकास दिया सामने कें के हैना कि र में राजाकी में हुए में। विकितन के

चन्यम महिलास का क्लानित ईसा है। बीसरी

भाग है ने मालना आलिए। भागेन इतहा समय इससे

भाषमा १० भी और भी संस्थानी है। एउ सिंहन्

यह भी मानते हैं कि ऐसे कई कवि हो चुके हैं जिन्होंने कालिदास उपनाम से ग्रंथरचना की । इन विद्वानों के धनुसार मातृगुप्ताचार्य ही विवेच्य कालिदास हैं। एक मत के प्रानुसार कालिदास बौद नैयायिक दिष्नाग के समवालीन थे जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं मेघतूत गें किया है-दिह्नागानां पिय परिहरन् स्थूल हस्तायलेपान्। वितु दिष्नाग वा भी समय श्रनिदिचत रहमें के कारण कालिदास जी के समय निर्धारण में विशेष नहायता महीं मिलती। कालिदास की जीवनी के संबंध में एक प्रयल कियदंती प्रचलित है जिससे ज्ञात होता है कि शारंभ में ये एक दरिद बाहाण के पुत्र थे खोर साथ ही गुँगे श्रीर मुर्ग्न भी थे। श्रवंतिराज की विदुषी तथा सुंद्री कन्या विषाधरी ने यह प्रस किया था कि यह जियसे शास्त्रार्थ में पराजित हो जायगी उसी से विवाह करेगी। स्वयंवर सभा में देश भर के श्रयमगण्य पंडित उससे शामार्थ में पराजित हो गये थे। इसी दल के तीन पंटित म्लानमुख सभा सं लोट रहे थे। रास्ते के जंगल में उन्होंने देखा कि एक बाह्मण कुमार जिस ढाल पर घैठा है उसी को काट रहा है। उन लोगों ने लदके को समसाया कि ऐसा करने में उसके प्राग्में का खतरा है किंतु उसने इशारे से इसका प्रतिवाद किया। ईर्प्याल पंटितों ने सोचा कि किसी प्रकार ऐसे ही रूखांधिराज से विद्यावती का पाणिब्रह्ण करवा कर प्रपना बदला चुकाना चाहिए। उन लोगों ने उसे समका-गुकाकर **ख़पने साथ चलने को राज़ी** किया थोर स्वयंवर सभा में पहुँचकर यह प्रसिद्ध किया कि यह बालगाकुमार महान ज्ञानी है किंतु मीन रहता है, श्रतः विद्यावती को इंगित से ही शाकार्थ करना पट्ना। सभा प्रारंभ हुई राजकुमारी ने शपनी एक उँगली उठाई जिसका पाशय श्रहेत का प्रतिपादन करना था। बाह्मण-फुमार ने समका कि यह मेरी एक थाँख फोट देने को कहती है। इसलिए उसने शपनी दो श्रॅगुलियाँ दिखा फर यह श्रारय प्रयट किया कि में तुम्हारी दोनों थाँखें फोए दूँगा। माग्रलों ने इस इंगित का यह भाष्य किया कि माह्यण महोदय श्रहत के विरुद्ध हैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसी प्रकार राजकुमारी ने तीन प्रश्न किये शीर तीनों का उत्तर उन्हें उसी शैनी में दिया गया । बाह्मण्-क्रमार मुर्घ होते हुए भी परम तेजन्त्री तथा दर्शनीय था। राजकुमारी ने प्रमाबित होकर पराजय न्त्रीकार करते। हुए उससे धपना विवाह फर लिया; दितु उसी रात उसकी मूर्वता धा पता चलने से उसे त्याग दिया । बाताम की इससे यहा द्रभव हुआ जिनसे मृद्धित हो वह मंदिर में सरस्वती की शितिमा के सामने गिर पटा। गिरने से उसकी जिहा यट गई और रक की धारा देवी के घरणों में बह चली इसमें देवी ने असत हो 'वर्षवृष्टि' कहा । बावाण कुमार रिर्मा महार केवल'विषा विषा !'कड सका। बरहान मिला। किर उसमें बाग्ह वर्ष तक विष्याध्यन किया । कई महा-पार्य रचे थीर देश में बड़ी स्याति खर्जित की। खेत में विक्रम के दस्यार में एक विराद् कविसमोलन का प्रायो जन पुत्रा जिसमें पालिदाम नामधारी माळ्ळकुमार

श्रीर दिङ्नाग की प्रतियोगिया हुई । विद्यावती, भी श्रपने पिता के साथ इस सभा में सम्मिलित हुई थी। उसने कालिदास को पहचान लिया श्रीर उससे प्रश्न किया "श्रस्तिकश्चिद् वाग्विलास: ?" कहा जाता है कि कालिदास ने उक्त वाक्य के मत्येक शब्द को लेकर तीन काच्यों की रचना की। 'ग्रस्ति' पर कुमार-संभव की रचना की जिसकी पहली पंक्ति है : 'अस्समुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । इसी प्रकार 'कश्चित्' पर मेघदृत की श्रौर 'वाक' पर रघुवंश की रचना की। इन कान्यों से कालिदास की ख्याति देशभर में गूँज उठी श्रीर विद्यावती राजमहल का त्याग कर पत्नीरूप से कालिदास की सेवा करने लगी। कालिदास की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं: नाटक १. ग्रमिज्ञान शाकुन्तल, २. विक्रमोर्वशीय, ३. मालविकाग्निमित्र । काव्य-१.रघुवंश, २.कुमार संभव, ३. मेघदृत, ४. ऋतुसंहार, ४. नलोद्य । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंथ भी कालिदास के रचे हुए वताए जाते हैं किंतु इस संबंध में वड़ा मतभेद है। उक्त ग्रंथों शाकुंतल की प्रशंसा संसार के सभी विद्वानों ने सुक्तकंठ से की है। इसका सबसे पहला घंग्रेज़ी घनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था: इससे संस्कृत साहित्य के प्रति यूरोपीय विद्वानों का ध्यान त्राकृष्ट हुन्ना । जर्मन महाकवि गेटे शाकुंतल के कला सौंदर्य पर सुग्ध था। उसने जिन शब्दों में उक्त नाटक की प्रशंसा की है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता :- "क्या तुम नृतन वर्ष के पुष्प श्रीर उसके फल एक साथ चाहते हो ? क्या तुम ऐसी चीज़ें चाहते हो जिससे हृदय मंत्रमुग्ध हो, प्रेरित हो, श्रीर संतुष्ट हो ? क्या तुम स्वर्ग श्रीर मर्त्य दोनों एक ही नास में एकत्र चहते हो ? तो शकुंतले ! में तुम्हारा नाम लेता हूँ जिसमें ये सभी वातें समाहत हैं !"

कालिय-कद्रपुत्र एक नाग का नास । यह पत्रग जाति का सर्प था । यह पहले रमण्फ होप में रहता था पर गरुड़ के भय से भागकर वज के समीप यमुना के एक दह में रहने लगा था जहाँ सौमरि के शाप से गरुड़ की गति नहीं थी । पर यहाँ उसने दह का पानी विपैला कर दिया था जिससे वज के गोप-गोपी और उनकी गाएँ मरने लगीं । इस पर श्रीकृष्ण ने उस दह में जाकर इसका दमन किया । भयभीत होकर कालिय ने शाणों की भिन्ना माँगी । कृष्ण ने इसे फिर समुद्र में चले जाने की श्राज्ञा दी और उसके फण पर श्रपना चरण-चिह्न छोड़कर उसे श्रमयदान दिया क्योंकि उसे देखकर गरुड़ फिर उसको नहीं सता सकता था । दे० 'कालीनाग'।

काली-१.देवी का एक रूप विशेष। कालिकापुराण के अनु-सार इनके चार हाथ हैं। दाहिने हाथों में खट्वांग श्रीर चंद्रहास तथा वाएँ हाथों में ढाल श्रीर पाश हैं। इनके गले में नरमुंड की माला है। व्याघ्रचर्म इनका परिधान तथा शीश-रहित शब इनका वाहन है। दे० 'काला'। २. उपरिचर चसु की कन्या का नाम जो मत्स्यगंधा, योजनगंधा तथा सत्यवती के नाम से भी विख्यात हैं। दे० 'सत्यवती', तथा 'शंतनु'। ३. भीम की दूसरी पत्नी का नाम जिनसे सर्वंगत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। कालीदह—यमुना की धारा में वजभूमि में एक दह। गरुड़ के भय से यहाँ कालिय नाग के श्राकर रहने का उल्लेख मिलता है। सौमरि मुनि के शाप के कारण गरुड़ के उस दह में न श्रा सकने की बात कही जाती है। दे० 'कालीनाग'।

कालीनाग-नाग-राज। गरुड़ के भय से यह नागों के निवास-स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर सौमरि मुनि के शाप से गरुड़ से संरचित वजभूमि में, एक दह में, आकर रहने लगा था। कहा जाता है उसके वहाँ रहने से वह स्थान उजाइ-सा हो गयाथा। एक वार कृप्ण जय छोटे थे तो खेलते-खेलते उस स्थान में पहुँचकर दह में गिर पड़े थे। कालिय तथा उसके साथी श्रन्य नागों ने त्राकर उन्हें घेर लिया था। व्रजवासी गोप-गोपियाँ तथा नंद-यशोदा यह देखकर बहुत चितित हो गये थे। र्ञ्चत में कृष्ण ने उसे वश में किया था और उसके फण पर खड़े होकर नृत्य किया था। कहा जाता है कृष्ण के उस दिन ग्रंकित किये हुये पद-चिह्न ग्राज तक काले नागों में देखे जा सकते हैं। कृप्ण ने कालिय नाग को ऋपने वंधु-वांधव के साथ फिर अपने पूर्व-स्थान रमणक द्वीप में जाकर रहने की याज्ञा दी थी। गरुड़ से अपने पद-चिह्न श्रंकित कर देने के कारण उन्होंने उसे पूर्ण अभय दान दिया था । दे०'कालिय'।

कालीयक-कद्र तथा करयप के एक पुत्र का नाम ।
कालेय-१. श्रित्रकुलोरपत्र एक गोत्रकार का नाम । २.
रसातल निवासी एक दैत्य का नाम । इसके भाई का
नाम कालकेयथा जिसका वध इंद्रपुत्र जयंत ने कियाथा।
कावपेय-एक तत्वज्ञानी श्राचार्य का नाम जिनके पिता तुर
ऋषि थे श्रीर माता का नाम कवपा था।

काव्य-१. कवि के पुत्रों का नाम। यह पितृगणों का सामू-हिक नाम भी हैं। २. वारुणी किव के पुत्र का नाम। ३. तामस मन्वंतर के सप्तर्पियों में से एक का नाम। काशकृत्स्न-एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी आचार्य तथा व्याकरण-कार का नाम जिन्होंने तीन श्रध्यायों के एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी।

काशिक-एक राजा का नाम जिसने भारत-युद्ध में पांडवों की सहायता की थी।

काशिराज-१. काश के पुत्र तथा काशी के एक प्राचीन राजा का नाम । अंवा, अंविका तथा अंवालिका इनकी तीन कन्याएँ थीं । कालांतर में यह नाम उपाधि के रूप में काशी के सभी राजाओं के लिए व्यवहत होने लगा । २. प्रतदंन को काशिराज देवोदासि भी कहा गया है। ये एक स्कट्टा थे । ३. भाष्कर संहितांतर्गत 'चिकित्सा-कौमुदी' नामक तंत्र के लेखक का नाम । ४. एक राजा का नाम जो भारत-युद्ध में कौरवां के पन्त में लड़ा था । काशी-भारतवर्ष के एक नगर का नाम जो प्राचीन काल से ही संस्कृति तथा धर्म का केन्द्र रहा है । वाराणसी इसका नामांतर है जिससे इसका आधुनिक नाम वनारस निकला है ।

काशीश्वर गुसाई -नाभादास के श्रनुसार चेंदन्य महा-प्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक जो गुरु की श्राज्ञा से मृडितन माना यस गये और यतीं गोथिंद जी की प्जा

शास्त्र-१. भागपन हे एनुसार सुरोत्र के पुत्र का नाम ।

भंदतनं। पति वे पिता का नाम्।

तात्यव पर्वतिन का समग्रालीन, मर्पविचा का एक शाचार्य. हो इस रिवा में पारंगत होते हुए भी अत्यंत लोभी था। यब मार्ना र गरिव के पुत्र में परीचित की मजक द्वारा दसे जाने का लाप दिया तो कारयप भी भन और यश की द्यारा से साशाना की घोर घटा। सस्ते में इनके मंत्र ली परीचा के लिए तलह युद्द माग्यम के वेश में इन्हें मिता तिसने भवने बिप से एक मुख को जना दिया, रित काञ्चप ने सपने मंत्र दारा उसे पुनः एरा कर दिया। नवक में एनों ब्रापुत संपत्ति देकर प्रमन्न कर लिया चौर मानम लीटा दिया । २. कटनप प्रजापति हारा उत्पन्न की हुई प्राप्त मात्र का नामृद्धिक घववा सर्वसाधारण, पैतृक र्गाम । पर विशेषनया यह नाम बस्यप गोत्रीय मंत्रकारी दे जिल् प्रयुक्त होता है जिनमें सूतु, करयप, अवत्सार, प्रिमित्रेयन, निभ्नि, भतांश, रेभ, रंभमूक्तिस्था विवि मुन्द हैं। ३, एक धर्मशायकार का नाम जिनके द्वारा प्राणीत वाज्यव संदिना में ४० प्रकरण तथा १५०० श्लोक ि। इस क्रम में मर्प प्रथम दुरवीचणादिमंत्रों का उल्लेख हुया है। ४. कुद्र मन्त्रंतरों के सप्तर्पियों में से एक का नाम । ४. दानावि राम की सभा के एक विदुषक तथा एक धर्मशार्या का नाम। ६. यन्देव के प्रशेहित का नात । ७. प्रति वे मानसपुत्र का नाम । म. गोकर्ण नामक निवास्तार के शिल्य का नाम।

फार्याः भीम की एक की का नाम । दे० 'काली' । काळा-प्राचेतमः दुख प्रजापति तथाः प्राप्तिकी की कन्या - का नाम ।

तिकर-एक राज्य या नाम । विरयमित्रकी ब्राज्ञा से पट राजा रहमापपाद के गरीर में अवेश कर गया था। जिस्ति क्रमाय से ये गरभोजी हो गए थे। दे० कल्माप-पाद'।

कि दर जी-नाभागम जी के शनुसार उनके समकालीन एक प्रसिद्ध वेराय भक्त का नाम ।

निह्म एक यथि हो सुम का रूप धारण कर स्वीयों के साथ विदय निया करने थे। इन्हें पांतुरात ने मारा था जिन पर इन्होंने राहा की शाप दिया था।

िरपुरा है, भाषपा के शतुनार शामित्र के नी पुत्रों में से दूसरे का नाम । इसरी पनी का नाम प्रतिस्था था । - २. सर्वांतर से सन के एक पुत्र का नाम ।

रिहार किए एक यातु के सत से सुनवाय के एवं का नाम । दिशर एक प्रतार के देवता है जिसमा सुन्द घोड़े के समात होता है। ये संगीत किया में यदे नियम होते है। ये किएन पर ज्येर की एसे में सन्ते हैं। इन्हीं अपनि मधा के खेगहें से हुई थी चीर से पुलस्य के प्रभाव सा करण के पुथ माने आने हैं।

रिक्रमान्य 'निकासमा' के माजिए को तेले हैं ''वस्त्र सा गेंग्ज हैं' । इसके सुग्र बीट्टें का कीर भेव जनीर

मञ्जूष का होता था। देव 'निका'।

किरात-शिव का एक अवतार । इस रूप में इन्होंने मूक नामक राज्य का वध किया था श्रीर शर्जुन से युद्ध कर उन्हें पाशुपतास दिया था ।

किर्मीर-एक राज्ञमं का नाम जो चकासुर का भाई था छोर चेत्रकीय नामक वन में रहता था। यह पन नरभोजी राष्ट्रसों से भरा था। वनवासी पांडव जब इस वन में खाए तब किर्मीर ने खारो बदकर इनका मार्ग रोका छोर सुद्ध के लिए ललकारा। भीम ने भयंकर मल्लसुद्ध के परचान इसे परास्त किया।

किश्रोर-वलिदेत्य के पुत्रों में से एक का नाम।

किशोर जी-स्वामी अग्रदास के शिष्य तथा नाभा जी दे ्समुकालीन एक वेष्ण्य भक्त का नाम।

किशोर सिंह-नाभाजी के श्रनुसार एक राजवंशीय वैष्णय भक्त जिनके पितारामरतन तथा पितामह खेमाल-रतन भी प्रसिद्ध भक्त थे। ये लोग 'खेमाली' भक्तों के नाम से प्रसिद्ध थे।

कीकक-1. भागवत के श्रनुसार ध्रपभ थौर जयंती के एक पुत्र का नाम। २. धर्मपुत्र संकट के पुत्र का नाम। कीकट-श्रनायों के एक देश का नाम जो वर्तमान मगध थोर दिल्ला विहार के श्रास पास था।

श्री देवाण विद्यार के श्रीस पास था। की दिन्ध विद्यान की निर्मा की निर्मा की निर्मा की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान की पत्नी तथा श्री कृष्ण की प्रधान की पत्नी राधा श्री कृष्ण की प्रधान सहचरी राधा की माता का नाम। नंददास ने 'स्यामसगाई' में लिखा है कि पहले यह राधा का च्याह कृष्ण के साथ करने के लिए प्रस्तुन न थीं। किंतु एक बार राधा जब कृष्ण को देखकर हतज्ञान हो गई थीं तो इन्होंने कृष्ण को गोकुल से बुल्वा कर श्रपनी कन्या को सजग किया था, श्रीर कृष्ण के साथ उसके विवाह की भी शबुमित दे दी थी। इनका निवास स्थान गोकुल के पास बरसाने

्याम में होने का उल्लेख मिलता है। कीर्तिधर्मन-एक प्राचीन राजा का नाम जिन्होंने भारत अद में पांडवों की सहायता की थी।

कीर्तिमत् - १० च्या के पुत्र का नाम । दे० 'तृग'। २० उत्तानपाद तथा मुनीता के दो पुत्रों में से कनिष्ठ का नाम जो भुव के भाई थे। ३० वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम जिसका वध कंस ने किया था। ये कृत्या के वहुं भाई थे।

कीर्निमती-शुकाचार्यं तथा पीवटी की कन्या का नाम। ये। नीप की पत्नी थीं। मर्नातर से इनका विवाह राजा प्राणुह के साथ हुया था। इनके पुत्र का नाम ब्राण-दत्त था।

कीर्तिगुरप-तिव की जटा से उरपन्न होनेवाले गणीं का नाम । इनके नीन पाँच, तीन पुँछ छौर सात हाथ थे । कीर्तिग्थ वायुप्राण के छनुसार ये मृतित्वक् के पुत्र थे ।

एतिस्थ इनमा एक श्रन्य गामांतर है।

की लहेंद्य - १. कृष्णदास प्यतारी के प्रधान जिल्ल और राजा सानसिंह (जयपुर) के समकालीन । नाभाराम जी के तथानुसार इन्होंने भीष्म के समाग सृखु पर अधिकार मास दर निया था । इनके पिता का नाम सुमेर देव था जो गुजरात के निवासी थे। एक स्रन्य मध्यकालीन वैष्णव भक्त जो बढ़े यशस्वी थे।

कुंजर-१. तारकासुर के सेनापित का नाम । २. एक वानर का नाम जिसे अंजनी का पिता माना जाता है । २. करयप और कद्रू के एक पुत्र का नाम ।

कुंड एक राचस के। का नाम जिसकी त्राकृति हाथी के समान थी। इसका वध गरोश ने किया था।

कुंकर्गी-दंडी मुंडीश्वर नामक शिवावतार के एक शिप्य का नाम।

कुंडज-महाभारत के अनुसार धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडधार-१. एक सर्प का नाम। २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडपायिन्-एक प्राचीन आचार्य का नाम। सूत्रप्रंथों में इनके नाम से एक सूत्र प्रसिद्ध है।

कुंडभेदिन्-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसका वध भीम ने किया था।

कुंडला-मदालसा की एक सखी का नाम। यह विध्यवान् की पुत्री तथा पुष्करमाली की स्त्री थी। इसके पति को शुंभ ने मारा था।

कुंडिंन-विसण्ठ कुलोपन्न एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा प्रवर का नाम।

कुंडिनेय−सित्रावरुण के पुत्र का नाम । कुंडोदर−्राजिप रुरु के पुत्र का नान ।

कुंतल कौतल के राजा का नाम और चंद्रहास का नामांतर। कुंतलस्वातिकर्ण-मत्स्यपुराण के श्रनुसार मृगेंद्र स्वाति-कर्ण के प्रत्र का नाम।

कुंति-भागवत के अनुसार नेत्र के पुत्र का नाम। अन्य मतों के अनुसार यह धर्मनेत्र अथवा कथ के पुत्र कानाम था। कुंतिभोज-महाभारतकालीन एक राजा का नाम। निस्सं-तान होने के कारण इन्होंने श्रूरसेन की कन्या प्रया उपनाम कुंती को गोद लिया था। एक वार दुर्वासा इनके अतिथ हुए थे। कुंती के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता का आह्वान कर उससे समागम किया जा सकता था। इसी मंत्र के प्रभाव से पांडवों की उत्पत्ति हुई थी। कुंतिभोज श्रूरसेन की बुश्चा के पुत्र थे, अतः उनके फुफेरे भाई होते थे। महाभारत के अनुसार इनके ग्यारह पुत्र थे जिनमें से पुरुजित नामक एक पुत्र को दोणाचार्य ने मारा था, शेय दस पुत्रों का वध अश्वत्थामा के हाथों हुआ। २. भविष्य-पुराण के अनुसार कथ के पुत्र का नाम।

कुंती-महाराज पांडु की पत्नी तथा युधिन्ठिर, भीम श्रीर श्रर्जुन की माता का नाम। ये पंच कन्याओं में से एक थीं श्रीर श्रपने समय की श्रेन्ठ सुंद्री थीं। इनके पिता का नाम श्रूरसेन था जो मथुरा के श्रिधपित थे, किंतु इनका पालन-पोपण महाराज कुंतिभोज ने किया था। दे० 'कुंतिभोज'। कुंती जब कुमारी थीं तभी महिष दुर्वासा से इन्हें एक ऐसा मंत्र प्राप्त हुशा था जिसके द्वारा श्राहूत होने पर यथेच्छ देवता तत्काल उपस्थित हो श्राह्वानकर्त्रों के साथ सहवास करता था। एक बार विवाह के पूर्व ही इन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया। इन्होंने सूर्य का किया था जिनके सहयोग से महावीर श्रौर महादानी कर्ण की उत्पत्ति हुई। लज्जावश कुंती ने सद्यःजात शिशु को भागीरथी में फैंक दिया जो अधिरथ तथा राधा नामक एक निस्संतान शुद्ध दम्पति के हाथ वहता हुन्ना लगा। उन्होंने इसका पालन पोपण किया। इसके अनंतर पांडु से इनका विवाह हुआ श्रौर विवाहित जीवन में क्रमशः धर्म, पैवन तथा इंद्र के ब्राह्मान तथा सहयोग से युधिष्ठिर भीम तथा ऋर्तुन नामक तीन लोकप्रसिद्ध वीरों की उत्पत्ति हुई। कुंती ने अपनी सपती मादी को भी दुर्वासा द्वारा प्राप्त मंत्र वता दिया था जिससे उन्होंने अरिवनीकुमारों का आह्वान कर नकुल तथा सहदेव को उत्पन्न किया था। मादी से ईर्प्या करते हुए भी उसके सती होने के बाद इन्होंने उसके बच्चों का यत्नपूर्वक लालन-पालन किया था। महाभारत युद्ध के अनंतर कुंती धृतराष्ट्र तथा गांधारी के साथ वन में चली गई, जहाँ सभी दावानल में भस्म हो गए। दे॰ 'कर्ए', 'पांड़' श्रीर 'पांडव'।

कुंददंत-एक प्राचीन ब्राह्मण का नाम । कुंद पुष्प के समान दाँत होने के कारण इनका नाम कुंददंत पड़ा था। ज्ञान-शक्षि के लिए इन्होंने घर का परित्याग करके बहुत समय तक वन-विचरण कर तत्वज्ञानी महात्माओं का सत्संग किया, किंतु पूर्ण रूप से ज्ञानप्राप्ति करने में असमर्थ रहे। अंत में अयोध्या आकर वसिष्ठ से मोचीपाय संहिता का अवण करके ही इन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ।

कुंद्नपुर-विदर्भ देश का राजनगर । श्राज यह श्रमरावती से कोई चालीस मील दूर कुंदपुर केरूप में शेप रह गया है । किमग्री यहीं के महाराज भीष्म की पुत्री थी । कुंपप-कश्यप तथा दुनु के पुत्र का नाम ।

कुभ-प्रह्लाद के पुत्र का नाम । २. कुंभकर्ण के ज्येष्ट पुत्र का नाम । ३. हिरण्याच की सेना के एक राचस का नाम । इसने कुदेर से युद्ध किया था । कुवेर ने इसके सब दाँत तोड़ दिये तब यह कुवेर के सहायक इंद्र पर इट पड़ा और उन्होंने बज्ज-प्रहार से इसका वध किया ।

कुंभकर्गा-पुलस्त्य ऋषि के पौत्र तथा विश्रवा के पुत्र का नाम । सुमाली की कन्या केकसी से उत्पन्न यह रावण का भाई था। उत्पन्न होते ही यह हजारों लोगों को खा गया । सब लोगों का हाहाकार सुनकर इंद्र ने इस पर वज्र चलाया, किंतु घोर गर्जना करके इसने ऐरावत का एक दाँत उखाइ लिया और उसे इद के ऊपर चलाया। इस पर लोगों की प्रार्थना से ब्रह्मा ने इसे श्राप दिया कि यह सदैव निद्रित रहे। रावण के वहुत विनती करने पर उन्होंने कहा कि ६ माह में एक वार इसकी नींद टूटा करेगी। कुत्रेर की वरावरी करने के लिये इसने ब्रह्मा की उग्र तपस्या की । जब ब्रह्मा वर देने श्राये, तो लोग हाहाकार करने लगे। सरस्वती इसके कंठ में जा वैठीं श्रीर परि-णामतः इसने शयन करते रहने का ही वरदान माँगा। राम-रावण युद्ध के समय रावण ने इसके जगाने का वहुत प्रयत्न किया। कहा जाता है कि एक इजार हाथियों ने वह रस्सी खींची थी जो इसके गले में वैंघी थी। कर्ण-

45 रंद्र शांत नामानंध में ज्यान्धीत दहावे गये थे। सीफार शयस्य प्रहार यस्यै लगा । यद्यं पठिनाई से जगने पर हमने मीवान्यम के लिये सबस की मिटा की प्योर सीना की उसी असर लीटा देने को कहा। सबग रे १म प्रमाय की पार्चातार पर दिया और ऐसे सुद्ध के िषे उन्होंन स्या । युद्ध यहते समय राग-दन में इसने राहारार मधार्थ। प्रतुमान् को भीत दिया। सुप्रीव को लंदा की लोग फेंग दिया। यंत में रामचंद्र ने इसमा यथ रिया । कुआज - प्रतास्य ऋषि या एक पर्याय । दे० 'श्रमस्य' । र्यंभनदास - नाभादास के शनुसार एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तेन कि निर्मा गणना अञ्चलप के प्रायात कवियों में होती है। ये महाश्रभु वल्लभाचार्य के शिय थे। वंभनाभ-त्रयप वधा यनु के एक पुत्र का नाम। र्द्धभनित्रीम जुनिहर्ण के दो पुत्रों का क्रमशः नाम । सम-रापत होत में गुंभ की सत्यु सुधीय श्रीर निर्कुन की सत्यु एनुवान हात हुई थी। र्शभगान-रज्यप नथा दन् के एक पुत्र का नाम। तुंभयोनि-१. प्रतस्य गुनि का नामांतर । दे० 'श्रयस्य' । २. हो लावार्यके िये भी यह नाम व्याया है । हुं भर्तम् भारदाज प्रक्षि नया याता के पुत्र का नाम । इन्हीं की का नाम सरमृतया पुत्रका सिद्ध था। यह प्राथमा की प्रति हैं। तुंभहन्। काम्न के संबी का नाम । तार नाम के वानर बीर ने इनको मास था। कुंभां ∵ाराम्र के मंत्री का नाम । ये विल के मंत्रियों में प्रभाग संग्र चित्रनेसा के पिता थे। बलसम से इनका युर हुमा या जिसमें इनकी मृत्यु हुई । २.इंटी मुंबीटबर गमर विवासतार के शिष्य वा नाम । कुर्भानसी-१. यति देश्य की कन्या का जाम । यह बागा-सुर की भाग थी। २. रावण की माता केंद्रमी की बहिन

यो साम 12. माण्यवान राजन की फन्या धनला की बन्धा का नाम । इसके विता का नाम विख्वासु था । गुप्त भेति से मार् गासक राष्ट्रम में इसमें विवाह किया था, िनने राज्यामुर नामर पुत्र उत्पत्त हुला । ४. ग्रमार-पर्न गंबर में। की का नाम । १. चित्रका गाँउचे की सी गा साम । यनपास वे समय एक बार पाँटप एक धने ारण्य की पार्वर मुंगा में उपस्थित हुये। वहीं पर चित्र-मर परकी विशों महिल जलतील वर्ग का था। अपने एतंत दिवार में इस प्रकार कि पुत्रते देवकर विकास ने गुर के विषे गणकांगा। सर्तुन कींग् वित्राय में चीर युद्ध है मा। यंत्र में प्रार्त्त ने उसे बीच विया। इस पर चित्र-रें। की पनी कुभीनमी ने अविद्या से प्राप्तेना की। स्थिति के कहने से कार्नन ने होड़ हिया। इससे जिल की ने उन्हें सापा हुए कैनी दा बीतव निष्याया। यहने द्वारा प्रसम्य होते ही शहरू उसने क्याना विकास नामेंक ए. भिन्त स्थालना विकार्णीर प्रवेश नाम क्षाप्तर សាលប្សសា ៖

म की पार पार सिवेद । शीमहापास्त में जिला है दि की करीत पद्धार्यक्रमा की मार बर सामा है, उसे बमकूत

सृत्यु के बाद क़ंभीपाक के तप्त तेल में ढाल देते हैं। कुँवरवर-नाभादास जी के श्रमुसार एक मध्यकालीन वेष्ण्य भक्त तथा कथावाचक का नाम। व्यक्तगा-एक सर्प का नाम ।

कुकर्म-एक झन्यायी राजा का नाम जो पिंडारक पेत्र का श्रधिपति था। प्रपने कुकमों के कारण इसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई थी। छात में घूमते-घामते यह कड़ोड़ ऋषि है धाश्रम में पहुँचा, वहाँ उन्होंने एक श्राद्ध का अनुष्टान करके इसका उद्धार किया। कुकुर-्श्वंधक के पुत्र का नाम । इन्हीं से कुकुरवंश की

उत्पत्ति हुईं थी । कुत्ति - १. रेभ्य ऋषि के पुत्र का नाम । २. पौष्येजि ऋषि के पुत्र का नाम जिन्होंने सामदेव की शंभर संहिता का प्राध्ययन किया था। कुत्तेय-रौद्र के इस पुत्रों में से एक का नाम।

पाठान्तर के श्रमुसार इनका नाम करोयु भी मिलता है। कुचैल-कृत्या के एक भक्त तथा सहपाठी का नाम जो धियकतर सुदामा ध्ययवा श्रीदामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जाति के बाह्यम् थे शीर परम जितेदिय तथा शानी होते हुए भी अत्यंत दरिद थे। दरिद्रता से तंग आकर इनकी पत्नी ने कह-सुनकर इन्हें इनके मित्र श्रीकृत्म के यहाँ धनप्राप्ति के लिए जाने को तैयार किया श्रीर

साथ में संवलस्वरूप थोड़ा चावल भी बाँध दिया। भेंट होने पर श्रीकृष्ण ने इनका बड़ा सत्कार किया और बात-यात में ही इनकी भोली से एक मूठी तंद्रल निकालकर ग्वाया जिसके फलस्वरूप कुर्वल के घर में श्रतुल संपत्ति था गई। किंनु उस समय तक इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। रात्रि व्यतीत होने पर इन्होंने लीटने की इच्छा प्रकट की छोर कृष्ण ने सम्मानपूर्वक विदा कर दिया । चलते समय न तों कुल्ल ने इन्हें कुछ दिया शीर न इन्होंने ही साँगना उचित समकत । इन्होंने भ्रपने मन को किनी प्रकार समका नुका कर शांत कर लिया । लीउने पर एन्ट्रें अपना घर धन-धान्य तथा गेरवर्य से परिपूर्ण मिला । हिंदी के वैष्णव साहित्य में भाय: सुदामा या श्री-दामा नाम मिलता एँ फीर भागवत में कुचल। कथानक स नाट स्पष्ट है कि कुचैल खीर सुदामा परस्पर खभिन्न हैं। कुजंभ क्ष दृत्य का नाम जिसने तारफ नाम के असिद्ध श्रम्र का राज्याभिषेक किया था। पुज-१, मेगल बह का गामांतर । २, नरकामुर का नामा-

पुटोरपानि-दे० 'परश्रमम्' । छुगुरयडव-पनंजलि के श्रवुसार एक व्याकरमकार का गाग। कुणान-एक धमुर का नाम। कुरिंग पाणिति के चतुमार एक वैवाकरण तथा धर्मशाखन

छुद्दिनी-कामंद्रधेरय की गी का नाम । दे० 'कामंद' ।

तर । दे० 'नरकासुर' खीर 'सँगल' ।

सुटीचर-शिव के विशेष गणों का जाम ।

पार का नाम। कैनट ने भी इनका उनलेख किया है। र. प्रसिद्ध याद्ववीर सार्यकी के एक पुत्र का नाम । ३. पेड्यिंग्स् नागर विवायतार के एक शिष्य का नाम ।

कुिंगिक-एक प्राचीन आचार्य का नास । कुर्गिति-विसप्ठ के एक पुत्र का नाम जो घृताची नाम की एक अप्सरा से उत्पन्न हुआ था। इसकी पत्नी का नाम । पृथुकन्या था।

कुर्वरी-श्रक्तर के साथ कंस के राजभवन की श्रोर जाते हुए कृष्ण को एक कुठजा नाम की दासी मिली थी। उसका कुठजा नामकरण उसकी पीठ में क्वड़ होने के कारण हुआ था। कंस के यहाँ यह माला तथा श्रनुलेपन श्रादि ले जाती थी। कृष्ण ने, मिलने पर, इससे श्रनुलेपन माँगा था। उसने वड़े स्नेह के साथ उसे कृष्ण को दे दिया था। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसका कृबड़ श्रन्छा कर दिया था। दे० 'कुठजा'।

कुवेर-ग्रलकापुरी के स्वामी का नाम । इनकी माता भर-द्वाज की पुत्री देवविणनी, पिता विश्रवा तथा वितामह महर्षि पुलस्त्य थे। पिता के ऋादेश से ये पहले लंका-पुरी में रहते थे श्रौर जहाँ बह्या के प्रसाद से माल्यवान. माली श्रीर सुमाली नाम के तीन राचस दीर्घजीवी होकर मनमाना ऋत्याचार करते थे। उन्हें दवाने के लिये स्वयं विप्णु को ज्ञाना पड़ा जिनके ज्ञातंक से माल्यवान ज्ञीर माली तो पाताल में चले गए श्रीर सुमाली मृत्युलोक में विहार करने लगा। धनाधिप कुत्रेर को पुष्पक पर घूमते देख इसे ईर्प्या हुई और इसने सोचा कि कोई ऐसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न किया जाय जो लंका से भगा दे। इस अभिप्राय से उसने अपनी कन्या केक्सी को विश्रवा के पास संतानोत्पत्ति की इच्छा से भेज दिया जिसके गर्भ से महाप्रतापी रावण ने जन्म लिया। रावरण के श्रत्याचार से कुबेर को लंका छोड़कर कैलास पर श्राश्रय लेना पड़ा। ये यत्तों के स्वामी तथा शिव के धनरत्तक हैं। इनके तीन पैर और आठ दाँत हैं। अपनी कुरूपता के लिये ये वहुत प्रसिद्ध हैं। इनका एक अन्य नाम वैश्रवण भी है। ब्रह्मा की तपस्या के फल-स्वरूप ये चौथे लोकपाल भी हुए।

क़ुबेर वारक्य-जयंत वारक्य के शिष्य का नाम। कुवेराणि-ग्रंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। कुञ्जा-१. एक स्त्री जिन्हें दुर्भाग्य से वाल-वैधन्य प्राप्त हुआ था श्रौर जिन्होंने ६० वर्षीं तक पुरुष कर्म करते हुए अपना जीवन न्यतीत किया। साध स्नान के पुरुष प्रताप से इनको वैकुएठ प्राप्त हुआ। इसके बाद सुंद-उपसंद नामक राचस बंधुओं के वध करने के लिये ये तिलोत्तमा नाम से अवतरित हुईं। सुदोपसंद के वध के अनंतर बहादेव ने इन्हें अभिनंदित कर सूर्यलोक को भेज दिया। २. कंस की एक दासी का नाम। इसका शरीर तीन जगह से टेड़ा था। कंस द्वारा ग्रामं-त्रित होकर जब कृष्ण श्रीर वलराम मधुरा गये उसी अवसर पर कृष्ण की कृषा से इसका शरीर सीधा हो गया। हिंदी-कृष्ण साहित्य मुख्यतः 'भ्रमरगीत' सम्बन्धी पदावली में इसका उल्लेख बार-बार मिलता है। दे० 'कुयरी'। ३. कैंकेयी की टासी मंयरा का उल्लेख भी इसी नाम से मिलता है। दे० 'मंथरा'।

कुमार-मह्या के एक मानस पुत्र का नाम। ये एक प्रजा-

पति थे। वायु पुराण में ब्रह्मा के चार पुत्र सनक, सनंद, सनातन तथा सनतकुमार के साथ यह शब्द संयुक्त है। उत्पति-काल से लेकर पाँच सौ वर्ष तक ये वालक के समान रहे, इसलिये इनको कुमार कहा गया है। ये सशरीर वैकुंठ गये। वहीं द्वारपाल के रोकने पर इन्होंने उसे शाप दें दिया । २.शिव पुत्र स्कंद का नामांतर । दे० 'स्कंद'। ३.हैह्य कुलोत्पन्न एक प्राचीन राजा का नाम। एक वार श्राखेट खेलते समय एक ऋषिकुमार को मृग समभकर इन्होंने मार तो डाला, किंतु तुरंत ही अपनी भूल जान-कर ऋषिक्रमार का पता लगाने के लिये वन में वहत दूर तक निकल गये। श्रारेष्ट नेमि नामक ऋषि के श्राध्रम में पहुँच कर उस ऋषिकुमार को जीवित देखा। राजा ने ऋवि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने वताया कि वह कुमार श्रपने तपोवत से इच्छामृत्यु हो गया है। चिता करने की कोई वात नहीं है। राजा निश्चित होकर राज-धानी को लौट ग्राये।

कुमार त्र्याग्नेय-एक मंत्रद्रष्टा का नाम । दे० 'वत्स' । कुमार त्र्यात्रेय-एक मंत्रद्रष्टा का नाम ।

कुमारदास-सिंहल द्वीप के एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध किव थे और कान्य-चेत्र में कालिदास की समता करते थे। इनका 'जानकी हरण' (अव दुष्पाष्य) नामक अंथ प्रसिद्ध है। यह भी किंवदंती है कि कालिदास इनके समकालीन तथा मित्र थे और इनके आग्रह से एक वार इनकी राजधानी में गये भी थे। प्रसिद्ध किव राजशेखर ने इनका उल्लेख किया है।

कुमार पामायन-एक मंत्रद्रष्टा का नाम । कुमार हारित-गालव ऋषि के शिष्य का नाम । इनके शिष्य का नाम कैशोर्य काप्य था ।

कुमारिका-सिंहल के राजा शतश्रंग की कन्या का नाम। यह प्रसिद्ध राजा भरत की पौत्री थीं। इनका सिर वकरी के सिर के समान था। इनकी कथा स्कंद पुराण में इस प्रकार वर्णित है--किसी समय एक वकरी समुद्र में पानी पीने गई परन्तु एक लताजाल में फॅस जाने के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर समुद्र में तथा मुँह लता में उलक्षा पड़ा रह गया । फिर समुद्र के प्रभाव से वह वकरी सिहलराजा के यहाँ उत्पन्न हुई। उसका सारा शरीर मनुष्य का और सिर वकरी के सिर का सा था। इस रूप का ज्ञान होने पर वह वड़ी दुखी हुई श्रीर राजा की ञ्राज्ञा लेकर उस स्थान पर गई जहाँ उस वकरी का मुँह लता में फँजा हुआ था। उसने उस मुँह को निकालकर समुद्र में फेंक दिया जिसके प्रभाव से उसका मुख एक सुंदर छी-मुख में परिणत हो गया। वहीं पर इन्होंने अपनी आराधना से शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वर माँगा कि ग्राप सदा वहाँ उपस्थित रहें जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया। कुमारिका ने वहाँ मंदिर वनवा कर शिव की प्रारा-प्रतिष्ठा की जो वर्करेरवर के नाम से प्रसिद्ध हुये। स्वरितक नामक एक नाग पाताल को भेद कर कुमारिका के दशनार्थ त्राया था, जिससे उस मंदिर के पास एक श्रवाह गर्त वन गया श्रीर वह गंगा-

ता में भगगता। तुमारिया का विवास महाकाल से सूत्रा था।

कुर्गारिल भट्ट-एव प्रिविद्ध दार्गितिक विद्यान । इन्होंने रिमी बीट्स बाट्याला में शिक्षा प्राप्त की थी, बिन्त कारात्मर में उमी का विगेष रिया । इसमें इन्हें गुरु-सिंग्य के लिये प्राथितिन बरना पड़ा व्ययंत सूसी की साम में पीर्त-भीरे जलना पड़ा । ये शंकरात्मार्थ के पूर्व-जानीन थे। प्रियान भागत मंदन मिश्र इनके साले थे। किम ममय से भूमी भी खाग में जल रहे थे, उसी समय जंगायार्थ इनके पाय खपने 'भाष्य' का वार्तिक लिखाने भाषे। उमारिल भट ने उनको मंदन मिश्र के पास जाने या मनाइ है। कुमारिल मीमांसा दर्शन के माननेवाले थे। इन्हों के प्रभाग से बीट्स खीर जैनधर्म का विरोध सर्ग दिन्द धर्म पुनः स्थापित हुरगा।

कुमारी-1. दे॰ 'चित्रलेगा'। २. धनंजय की खीका

कुनुद् ते. विच्यु के पार्यदमणों में से एक का नाम । रे.
रान सेना के यानर घीर का नाम जो गोमती के तट पर
रिवन रम्यक नामक पर्यंत पर रहता था । रे. क्रयप तथा
बद्ध के एक पुत्र का नाम । ४. व्यास की श्रथवेन शिष्यपर्यंग में परय प्रति के जिल्ब का नाम । ४. नाभादास
जी के सनुसार राम की बानर सेना के एक प्रमुख सेनापित तथा सहचर जिन्होंने युद्ध में शतुन शौर्य का मदर्शन
विचा था । नामाजी ने भगवान के ४६ पार्यदों में कुमुद हार कुमुदाय की जब भीर विजय के समकत्त माना है ।
कुमुदाय-१. क्रयप तथा कह के पुत्र का नाम । २.
मित्यर तथा देवजनी के पुत्र का नाम । इनके पुत्र गुद्धक
नाम में प्रसिद्ध हैं । दें० 'कुमुद'।

उमुद्दिती राम की एक पतोह तथा कुन की दूसरी पत्नी पा नान। इनकी सपर्या का नाम चंपका था। कुमुहती के पुत्र प्रतिथि ने सूर्यवंत्र का विस्तार किया था। एक पा जनकांदा करने नमप कुग के कहे सरमू में गिर परे बीर उन्हें कुमुद्दर्ती नामक कुमुद नाग की बहिन नागलोक में उटा के गई। जोभ से कुन ने सरमू को छुक कर देने के निष् गरमंथान किया, किन नभी कुमुद न जिस्पत होकर कहाँ के साथ कुमुद्दर्श दुल को सम-पिन कर दी। २. मगूरपन सजा की सी तथा ताम्रध्यज्ञ को माना या नाम।

पुरंग एक पैदिस्हार्जान राजा का नाम। देवातिथि करण ने इसरे पान की प्रशंसा की है।

पुर १.एव प्रमित पंतर्जनी राजाका नाम। विदिक्त माहित्य
में इतरा उप्योग है। इनके विता का नाम संवरत्य
तथा माना का नाम तर्का था। शुमौर्या तथा वाहिनी
नाम की इपर्यः यो विज्ञा थी। यादिनी के बीच पुत्र
हों भिनें के किया को नाम जनमेज था जिनके बेगा
प्राप्त प्रोप पदि हुएँ। बागाव में पुत्राप्त प्रथा पीद होतों के बेगा है। बीध करे जा महाने हैं। वित्र पुत्रराज के पुत्र दी कीथा बहुणाने हैं। वर के प्रम्य पुत्रों
के नाम विद्राम (श्वांगी में) मरहार , समित्यत,
भेजाब क्या गृति (वाहिटी में) भीर प्रतमेशय हैं। २. शक्तीध्र के एक पुत्र का नाम। इनकी खी का नाम मेरू कन्याथा।

कुरुवत्स-नवस्थ के पुत्र का नाम।

कुरुवश-मधुराजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम श्रुन था।

कुरुश्रवगा त्रासद्स्यव-त्रसद्स्यु के पुत्र का नाम । भ्रापेद म कलप ऐलूप ने इनके दान की प्रशंसा की है। कुरुस्ति काएव एक स्कद्रप्टा का नाम ।

कुल - 1. द्रशरथ ५त्र राम के दरवार के एक विद्रूपक का नाम । 2. राम सेना के एक वानर का नाम ।

कुलक-रल का राजा का नामांतर। मल्यपुराण के शनु-सार यह प्रदक्त राजा के पुत्र थे।

कुलह-करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। कुलिक-कर्द्र और करयप से उत्पन्न एक नाग का नाम। कुल्मल वर्हिप शैल्प-एक सूक्तद्रप्टा का नाम।

कुवलयापीड़-हाथी के रूप में एक राचस का नाम।

कृष्ण शीर चलराम जब मधुरा में उत्सव में सम्मिलित

होने के लिये था रहेथे तब रास्ते में ही इनका वध काने

के लिये कंस ने कुबलयापीड़ को भेजा था। कृष्ण ने रास्ते

ही में इसका वध कर दिया था।

कुवलयारव-एक विख्यात चकवर्ती राजा का नाम।
भविष्य पुराण के श्रनुसार ये गृहदुरव के पुत्र थे। दिवो-दास के पुत्र मतर्गन का दूसरा नाम भी यही था। ये कई नामां से प्रसिद्ध हैं जैसे कुवलारव, शुमत, शत्रु-जित तथा श्रतुष्वज श्रादि।

कुवलारव-राजा श्राचाज के पीत्र तथा वृहदस्य के प्रत का नाम। उन्होंने महर्षि उत्तंककी श्राज्ञा से धुंध नामक राइस का वध किया था, जिससे इनका नाम धुंधमार भी प्रसिद्ध है। यह राज्ञस एक बालुकाम्य समुद्र में रहता था श्रीर उसमें से उसे निकालना श्रसंभव ही था। पर कुचलारव ने छपने २१००० पुत्रों की सिम्मिलित खोज से इसे किसी मकार निकलने के लिए बाध्य किया ! निकलने पर इसके श्रश्यरंध्र से श्रिम की ऐसी लपट निकर्ती कि इनके तीन पुत्रों—हदारव, कपिलारव तथा मदारव - को छोड़कर रोप सब भस्म हो गये, पर राजा कुवलाश्य के सामने वह छाधिक न ठहर सका श्रीर वीर-गति को माप्त हुआ। उत्तंक ऋषि की तपस्या में विह टालने के कारण ही धुंध का वध किया गया था। हरि वंश पुराण के अनुसार इनके केवल १०० पुत्र थे। इनकी मृत्यु है बाद इनका पुत्र इदारव गद्दी पर बैठा। मार्कपदेय पुरास के घनुसार ये शत्रुजित के पुत्र थे।

कुरा-१.राम के पुत्र का नाम। इनकी माता बैदेही तथा छोटे माई जब थे। रायण को जीतने के बाद खिन-परीण कोकर राम ने सीता को न्वीकार किया था; किन्तु बाद में लोकापवाद के भय से स्थाग दिया। यथि वे इस समप गर्मवर्ता थीं। लक्षमण उन्हें तमसा नदी के किनारे बार्ग्मिक के याध्रम के पास छोद खाये। श्राध्यम में जैसे मन्य करि-पित्रवाँ रहनी थीं बैसे ही इनके भी रहने की क्यबस्था हो गई। श्रायण मास की सध्य रात्रि में इनके कुछ खीर जब नामक दो पुत्र अपना हुए। याहमीकि

ने उनके सव संस्कार किये तथा शख्न-शास्त्र श्रादि की मी शिचा दी। वे दोनों सभी विद्याओं में पारंगत हो गये। इसी वीच राम ने अरवमेध यज्ञ किया। इनका छोड़ा हुन्ना यज्ञारव वाल्मीकि श्राश्रम के पास से निकला। घोडे के मस्तक पर तिलक लगा हुआ था और एक पत्र भी लगाया हुआ था। इस घोड़े को देखकर लव ने कौतू-हलवश पकड़ लिया श्रीर उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था--'एक वीराघ कौसल्या तस्या पुत्रो रघृद्वहः। तेन रामेण मुक्तोसी वाजी गृहणावित्वमं वली।' यह पड़कर इनकी चात्रवृत्ति जागृत हो उठी श्रौर इन्होंने श्रश्य को रोक लिया। उसकी रचक सेना के सेनापति शत्रुष्ट थे। दोनों में युद्ध हुआ। शत्रुझ के आहत होने पर जन्मण, फिर लच्मण के श्राहत होने पर भरत श्रीर भरत के श्राहत होने पर राम श्राये। किशोर बालकों के अद्भुत पराक्रम को देखकर राम के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमद श्राया । श्रंग-मत्यंग शिथिल हो गये । धनुष नहीं उठा । उन्होंने इन्हें प्रेम से बुलाकर पूछा, "तुम किससे लड़के हो । धनुर्विद्या तुम्हें किससे प्राप्त हुई ?" लड़कों ने पहले तो कहा, "युद्ध करो, इन प्रश्नों से तुन्हें क्या मतलव ?" किन्तु बाद में अपनी माता का नाम बता दिया। फिर, बाल्मीकि की श्राज्ञा से स्वयं सीता ने कुमारों को बताया कि यही तुम्हारे पिता हैं। इस तरह सब लोगों का मिलन हुआ सीता ने राम को चमा कर दिया सभी लोग श्रयोध्या गए। कुश श्रीर लव की श्रध्यचता में श्रश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग कुछ दसरी प्रकार से वर्णित है। राम के श्रश्वमेध यज्ञ में वालमीकि ऋषि कुश श्रीर लव के साथ सम्मिलित हुये थे। कुश घौर लव ने बढ़े राग के साथ रामायण गाकर सबको मुग्ध कर लिया। परिचय पूछे जाने पर इन्होंने केवल इतना कहा कि हम वाल्मीकि के शिष्य हैं। किन्तु राम ने समम लिया कि ये उन्हीं के ही घारमज हैं। राम ने लव को कोसल श्रीर कुश को उत्तर कोशल दे दिया । कुश ने कुशस्थली नामक नगर वसाया । दे० 'राम', 'सीता' तथा 'लव'। २. भागवत के घनुसार सुहोत्र राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र का नाम। इनके पुत्र का नाम प्रतिनामक था। कुश वंश का प्रारंभ इन्हीं से हुआ। ३. ये अजक राजा के पुत्र थे। कुशांव, अमूर्तरजस्, वसु तथा कुशनाम के इनके चार पुत्र थे। ये चारों कौ्शिक नाम से प्रसिद्ध हुये। नामांतर कुशिक। ४. एक दैत्य का नाम जिसे शिव की कृपा से अमरत्व मिला था। यह विष्णु को ही मारने को उद्यत हुआ, पर उन्होंने इसके मस्तक को पृथ्वी में गाड़कर उस पर शिव-लिंग की स्थापना कर दी। तब यह शरणागत हुआ। १. विदर्भ राजा के तीन पुत्रों में से पहले का नाम।

कुराध्वज-रथध्वज राजा के पुत्र का नाम । इनकी कन्या का नाम वेदवती था। २. हस्वरोमा जनक के किन्छ पुत्र का नाम। ये सीरध्वज जनक के छोटे भाई थे। मांडवी श्रीर श्रुंतकीर्ति इनकी दो कन्याएँ कम से भरत तथा श्राद्ध को व्याही थीं। इनके बड़े भाई सीरध्वज जनक की पुत्री सीता श्रीर उमिला कम से राम श्रीर लदमण को व्याही थीं। सीरध्वज ने प्रसिद्ध राजा सुधन्वा को जीता था। इनके राज्य का नाम सांकाश्य था जिसे इन्होंने श्रपने छोटे भाई कुशध्वज को दे दिया था। ३. वृहस्पति के पुत्र का नाम। ४. एक प्राचीन राजा का नाम जो पूर्वजन्म में बानर था।

कुशनाभ-१. कुश अथवा कुशिक राजा के चार पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र का नाम । इन्होंने महोदय नामक एक नगर की स्थापना की । २. एक मनु पुत्र का नाम ।

कुशरीर-वेदिशरस् नाम के शिवावतार के शिष्य का नाम। कुशल-एक ब्राह्मण का नाम। ये बौर इनकी पत्नी दोनों इराचारी थे जिसके कारणा नरक में पड़े। पर इनके पुत्रों ने गया में पिंडदान किया जिसके फल से इनका उद्धार हो गया।

कुशांव कुश (कुशिक) राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ये चार भाई थे। इन्होंने ही कौशांवी नामक नगरी की स्थापना की थी। इनके पुत्र का नाम गाधि था। दे० 'कुशिक'। २. उपरिचर वसु नामक राजा के पुत्र का नाम। ये चेदि नामक राजा के पुत्र थे। इनका नामांतर मणिवाइन था।

कुशात्र-बृहद्रथ के कनिष्ठ पुत्र का नाम । इनके बढ़े भाई का नाम जरासंघ था। ये दोनों उपरिचर वसु के पौत्र थे। भागवत के अनुसार इनके पुत्र का नाम ऋपभ था। कुशाल पूछाोक के पुत्र का नाम।

कुशावत-ऋषभदेव तथा जयंती के पुत्र का नाम।

कुशिक-विश्वामित्र के पितामह तथा गाधि के पिता का नाम। एक समय महर्षि च्यवन को ध्यानवल से भान हुआ कि कुशिक वंश के संयोग से इनके वंश में वर्षा-संकरता का प्रवेश होकर चित्रयत्व की प्राप्ति होगी। इसे य्यवंखनीय समस्कर इन्होंने कुशिक वंश के नाश का प्रयत्न किया; परन्तु असफल रहे। च्यवन के वंशज ऋचीक मुनि ने गाधिराज की कन्या का पाणिग्रहण किया। इसी संबंध से महर्षि जमदिग्न का जन्म हुआ जिनके पुत्र परशु-राम बाह्मण कुलोत्पन्न होते हुये भी चात्रधर्म में प्रवृत्त हुये। कुशिक महोद्यपुर में रहते थे। उनके यहाँ एक वार च्यवन ऋषि गये थे। कुशिक तथा उनकी खी ने वड़ी सेवा-सुश्रूपा की थी जिसके फलस्वरूप यह वर मिला कि इनके वंश में बाह्मणत्व का प्रवेश होगा। कुशिक का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुशिक कुलोत्पन्न मंत्रकारों के नाम भी मिलते हैं।

कुशिक ऐपारथि~एक सूक्तद्रप्टा का नाम । कुशिक सौभट−एक सूक्तद्रप्टा का नाम ।

कुशीलव – भार्वशर्मा नामक बाह्मण ताड़ी पीने के कारण ताड़ के पेड़ के रूप में जन्मा। उस ताड़ पर कुशीलव नामक एक बाह्मण सकुटुंग्च रात्तस होकर रहता था क्यों-कि उसने कभी किसी को दान नहीं दिया था। अंत में गीता के आठवें अध्याय का पाठ करने से उसका उद्धार हुआ।

कुशुंभ-भविष्य पुराण के अनुसार शक्तनी के पुत्र का नाम। कुशुमिन्-च्यास की सामशिष्य परंपरा में पोध्यंजी के शिष्य का नाम।

मुनि याजध्यस् एवं यपि जिल्लें समिन्यम् का स्मा भाग्ये महत्त्वम् वे शिष्य थे । इनके शिष्य उपयेशि और यहम्य थे ।

मुर्थासक सामायतम्-रामो मुसाकपि स्वार्मणी ने यह जाम दिया था हि की भीत्री शास्ता (सांस्थापन) के सोसी को बीस्य की प्राप्त होगा।

नुषंष्ट नर्पयतः ये पंत में पंद गामक प्रतिक के साथ इतरा नाम काया है। इस यह के पंत में धर्भिगर (मुख्) तथा प्रस्मर (निष्ट) नामक कर्मों ना बहेग है।

कुर्भार्ट ह-चैतिस्य कुरोत्पद्य एक गोत्रकार का गाम । कुर्भार्ट ह-एक प्रति का नाम तो स्थास की परंपरा में पीप्यंजी कुर्भार्ट-एक प्रति का नाम तो स्थास की परंपरा में पीप्यंजी

कुम्-सिन्दरं तथा देवजनी के पुत्र का नाम । कुमुद्दिन काष्ट्रय एक नुक दृष्टा का नाम । कुमुसापुथ-कामदेव को नामांतर । दे० 'कामदेव' । कुमुसा पुत्र सामवेदी धुत्रिय का नाम ।

कुनुमा ५६ जामबदा कुनाव पा पान । कुनुमबिद खोदाला है-एक छपि जिन्दोंने पश्च-संपत्ति की -माति रे पिये सतराज गामक युद्ध किया था जिसके फल

ंसे एन्डें चीपायों की प्रतुर सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। कुम्युक शाकराद्य अवण्यत के शिष्य का नाग। इनके िनिष्य का नाग संयोजन था।

कुरायुर एक यज्ञ वा नाम्।

मुहर्ग १. महाभारत सुद्ध में कीरवपणीय एक राजा का नाम । २. गराव तथा यह के एक मुख्या नाम ।

मुप्ति नीपीर देस के एक राजपुत्र का नाम । यह जयहथा ेक्षे भाई थे ।

कुर्हे र्थंगिय तथा श्रदाकी एक कस्या का नाम । कृतोसुक विश्वासित सुनि के द्वेत्र वा नाम । कृद-रम् के एक सभासद् का नाम ।

कुष कर्ष एक रेड्गल । बोलानुर के साथ क्षत्र के प्रसंग में अपनाम पे जान इनुके युक्त का वर्णन है ।

कृतिक्री मध्यक्षणीत् वैकायं भक्तवेषलदास जी का एक - सुभावर । देश 'हेबादास' ।

कुर्च क्षित्रान राजा के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम - इंद्रियेत था । असे-दिन्छ - के-द्रियोग स्वतार का नाम । असापति ने

संतितिक पाइन करने के प्रनिधाय से क्षेत्री का रूप धारण िया था। इस पर्ने की पीठ पा थेग एक लाग सोजन का आ। एमें की पीठ पर संवस्तात पर्वत की स्थापित तरने पर ही समुद्र संध्या संभव की सका था। पंजपुत्राण के प्रमुख्य इसीलिये किया ने कुमै का प्रवसार किया

्षा । देश प्राप्ता । वर्षे सहस्मार एक मृत्याल पर नाम ।

कुर्ते दुन्ताः-चट्टाइट संभानमाँ में से एक जिस्ही हाते ह से वा ६७००० कार संभित्त ग्रामसी यादी गोही । पुन्ता ने पंत्रमाण से दान जीता है कि एसमें भगवान विष्णु ने यहने हैं भुवादार में इंड्यूम्स तथा पत्त प्रविश्व में इंग के समते पीरत के गोहणों पर्म, गाँग, गांस की क से पा अपने कि साम है, हिंदू परवाद में यह बात उक्त प्रवार न पूर्व गांस से परिवास गाँ होती । प्रमुक्त कह वैक्य पुरास है भी नहीं। इसमें प्रमुख रूप से शैव सिटांत ही प्रतिपादित हुए हैं छोर इसके अधिकांश भाग में शिव तथा हुमां की उपासना का ही प्रतिपादन है। इस पुरास की रचना वारहवीं शताब्दी के बाद हुई है। कृटमांड-एक देख का नाम जिसका वध विष्णु ने कार्तिक शहा नवमी को किया था। छुत्तु-एक ऋषि का नाम। दे॰ 'वाल्मीकि'।

कृतुन्य का नाम । पुरुष पारिता । कृतंजय-१. भागवत के श्रतुसार ये विहिराज के पुत्र थे। शन्य पुरागों में यह धर्म तथा बृहद्राज के पुत्र कहे गये हैं। २. व्यास का नाम।

कृतंस्यती–एक श्रसिद्ध श्रप्सरा का नाम । कृत−१. जय राजा के पुत्र का नाम । २. वसुदेव श्रीर

्रोहिसी के सातवें पुत्र का नाम । कृतक-यसुदेव स्रोर मदिस के चार पुत्रों में से तृतीय का

नाम ।

कृतद्युति-चित्रकेतु राजा की एक करोड़ कियों में से ज्येष्ठा

का नाम । द्यंगिरा ऋषि की कृषा से इन्हें पुत्र हुत्या था,

जिसे इनकी सपत्नी ने विष देकर मार डाला । पर द्यंगिग

ऋषि ने उसे पुनर्जीवत कर दिया । दे० 'चित्रकेतु' ।

कुत्रकारकार के दे० 'पानर्जन' । २ अम्ब्यान जनक के दो

कृतध्वज–१, दे० 'शतर्दन' । २, धर्मध्वज जनक के दो - पुत्रों में से एक का नाम । कृतप्रज्ञ-राजा भगदत्त के पुत्र का नाम जिसे नकुल ने

भाग्तःयुद्ध में मारा था । कृतयशस् स्त्रांगिरस्−एक स्कट्टाटा का नाम ।

कृतयुग-पुराणों के अनुसार चार युगों में से सर्वप्रथम का नाम जिसका धारंभ मृष्टि के धादि से ही होता है। इसका दूसरा नाम सत्वयुग है।

कृतवमन-१.हदीक राजा के पुत्र, एक प्रसिद्ध वीर राजा। भारतयुद्ध में एक धर्फोहिसी सेना लेकर दुर्योधन के पर में सन्मिलित हुये थे। बलराम ने रैवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा उन्सब किया था, जिसमें धांमबित होकर ये

त्राये थे। भारत-युद्ध में भीम ने इन्हें तीन वाशों से विद्ध किया था। दुर्योधन पन के बचे हुये तीन वीरों में से ये भी एक थे। युधिष्ठिर के खर्जमेध के समय रचक सैन्य के त्राधिपति धार्जुन के साथ ये भी थे। इनकी मृत्यु यादव वीर सात्यकी के हाथ से हुई। २. भागवत के खनुसार

्यनक के पुत्र का नाम । दे० । 'कृतवीर्य' । कृतवाक् (कृतवाक्)-व्यागिरस् कुलोत्पन्न एक मंत्रदृष्टा का - नाम ।

हत्त्वीर्य-भागवन नथा विष्णु-पुरासा के ध्रमुसार धनकराजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम। ये चार भाई थे। हत्त्वीर्य के पुत्र का नाम प्रवृत्त था जो हत्त्वीर्य तथा सहस्मार्जुन ध्रादि नामों से प्रसिद्ध है। धनक का नामांतर कनक भी भत्य प्रादि पुरासों में मिलता है। संकर्षा चतुर्य पराक्रमी प्रभाव से हज्वीर्य को सहस्रार्जुन ऐसा ध्रपूर्व पराक्रमी तथा प्रवादी पुत्रस्म प्राप्त हुधा था।

खनास्व-नंहनास्य राजा के दो पुत्रों में से पहतो का नाम। पराप्तर इनका नामांतर है।

ए ति १, राजा सहुप के एक प्रतिष्ट पुत्र का नाम । २, यहुर ाधारा जनक के पुत्र का नाम । ये निमिक्ते चंद्रज थे ।

इस वंश में इस नाम के दो राजे हुये हैं। ३. भागवत के श्रनुसार ध्यवन ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र का नाम उप-रिचर वसुथा। ४. राजा वश्रु के पुत्र का नाम। इनके पिता का नाम रोमपाद तथा पुत्र का नाम उशिक था। कृतेयु-भागवत तथा विष्णु पुराण के चनुसार रौद्राश्व तथा 🏈 कृष्ण-भारतीय वाङ्मय 📑 यह नाम सर्वाधिक पूज्य है। घृताची के पुत्र का नाम।

कृतीजस्-राजा कनक के पत्र का नाम। भागवत तथा विष्णु पुराण के अनुसार ये धनक के पत्र थे।

कृत्तिका-१. एक नचत्रं का नाम। २. प्राचेतस् दच की सत्ताइस कन्यायों में से एक। ३. यग्नि नामक वसु की पत्नी का नाम। इनके पुत्र का नाम स्कंद था।

कृप-शारद्दत ऋषि के पुत्र का नाम । ऋषि की तपस्या से भयमीत होकर इन्द्र ने उनका तप भंग करने के लिए जालवती (भागवत तथा मत्स्य पुराण के श्रनुसार उर्वशी) नामक अप्सरा को भेजा था। वह अपने उद्देश्य में अस-फल रही, किंतु ऋषि का वीर्य एक सरकंडे पर स्खलित हो जाने से एक पुत्र तथा एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। संयोगवरा मृगयार्थ याये हुये शांतनु ने इन अरिह्तत शिशुओं को अपने साथ ले लिया और कृपापूर्वक उनका पालन किया। कृपा से पोषित होने के कारण इनका नाम कमशः कृप तथा कृपी रखा गया । कालांतर में कृप धनु-विंद्या के श्राचार्य हुये श्रीर धतराष्ट ने श्रपने पुत्रों को उक्त विद्या की शिचा देने के लिए इन्हें नियुक्त किया था। भारत युद्ध में इन्होंने कौरवों का पत्त लिया श्रीर पांडव पत्त के अनेक उद्भट योद्धाओं का वध किया। कुछ व्यक्ति-गत कारणों से इनका कर्ण से वैमनस्य हो गया था। युद्ध के भ्रनंतर कौरव पत्त के जो तीन वीर वच रहे थे उनमें एक कृपाचार्य भी थे। विष्णुपुराण के अनुसार कृप तथा कृपी सत्यप्रति की संतान थे, जो शारद्वत के पौत्र थे। कृपा-कृप की वहन का नाम। इनका विवाह दोणाचार्य से हुत्रा था, जिनसे ऋरवत्थामा की उत्पत्ति हुई थी। विप्लु-पुराण के घनुसार ये सत्यधित की कन्या थी जो शारहत

के पौत्र थे। दे० 'कृप'। कृपाचाय-महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध धनुर्धर का नाम । दे० 'कृप' ।

कृ्पी-कृपाचार्य की बहन का नाम । दे॰'कृप' तथा 'कृपा' । कृमि-१. विष्णु तथा वायु पुराणों के अनुसार उशीनर के पुत्र का नाम । २. मत्स्यपुराण के श्रनुसार महर्षि च्यवन के पुत्र का नाम। कृत, कृतक तथा कृति इनके अन्य नामांतर हैं।

कुश-१. ऋग्वेद के अनुसार एक सुक्तद्रष्टा का नाम, जिन्होंने यज्ञों द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया था। ये वडे सत्यवादी थे श्रीर श्ररिवनीकुमारों के विशेष कृपा-पात्र थे। २. एक प्राचीन ऋषि का नाम जो उम्र तप के कारण अत्यंत कुश रहा करते थे। ये शंग ऋषि के मित्र थे। इनका एक नामांतर 'कृशतनु' भी हैं।

कृशातु-सोमरत्तक गंधवीं में से एक का नाम जिन्हें देवा-सुर संग्राम के धनन्तर ग्रश्विनी कुमारों ने श्रव्छा किया था।

कृशाश्व−१.पाणिनि के ज्ञनुसार नाट्यकला के एक स्राचार्य

का नाम । दे॰ 'शिलालिन्'। २.एक ऋषि तथा प्रजापति का नाम जिनके साथ दत्त ने ऋचि तथा विपणा नामक अपनी दो कन्यास्रों का विवाह किया था। ३. सहदेव के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सोमदत्त था ।

श्राज इस नाम में वैदिक, पौराणिक श्रोर ऐतिहासिक कृष्ण के व्यक्तित्व निहित हैं। श्रत्एव कृष्ण अब केवल भावजगत के व्यक्ति रह गये हैं। ऋग्वेद में इस नाम का उल्लेख हुआ है। कृप्ण श्रांगिरस एक मंत्रद्रप्टा थे, किन्तु संहिता साहित्य से स्पष्ट है कि कृप्ण श्रागिरस् तथा कृप्णएक ही व्यक्ति के नाम नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद में सर्व प्रथम देवकी-पुत्र कृष्ण का वर्णन एक आचार्य के रूपे में हुआ है। विश्वक के पुत्र, एक ऋषि का नाम भी कृष्ण था। कृष्ण नाम का एक श्रसुर भी हुश्रा है जिसने दस सहस्र सेना के साथ त्रिलोक में हाहाकार मचा रक्खा था। श्रंत में इंद्र ने इसे परास्त करके इसका नाश किया। एक अन्य वैदिक मंत्र में ४०००० कृप्णों के वघ का उल्लेख है। श्रन्यत्र वंश-परंपरा को रोकने के लिये कृप्ण की गर्भवती स्त्रियों के वध का उल्लेख है। संभवतः रवेतवर्ण ग्रादिम थार्यों और कृप्ण (काला) वर्ण अनार्यों के युद्ध की श्रोर इस वर्णन का संकेत है। पुराणों के श्रनुसार कृप्ण विप्णु की पूर्ण कला से सम्पन्न उनके श्राठवें श्रवतार थे। महा-भारत में स्पष्टतः परमदेव के रूप में तो नहीं, किन्तु कुछ रहस्यात्मकता से युक्त राजा कृप्ण को देखते हैं। सर्व-शक्तिमान ईरवर के रूप में कृष्ण का वर्णन भगवद्गीता में मिलता है, जो निविवाद रूप से महाभारत में वाद को जोड़ी गई है। महाभारत के द्वितीय श्रौर तृतीय संस्करणों के मिक्स अंशों में इनकी ईरवरीय सत्ता उत्तरोत्तर परिवर्धित होती चली गई। हरिवंश पुराण में जो वहुत वाद में महाभारत के साथ संयुक्त किया गया तथा भाग-वत पुराण में इनकी ईश्वरीय सत्ता पूर्णता को प्राप्त हुई। उपर्युक्त दोनों ग्रंथों के आधार पर इनकी कथा संचेप में निम्नलिखित है:--इनके पिता वसुदेव तथा माता देवकी भी। देवकी कंस की वहन थीं और वसुदेव से इनके विवाह के समय यह श्राकाशवाणी हुई कि देवकी के श्राठवें गर्भ से जो संतान होगी वही कंस का वध करेगी, इसी कारण से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारांगार में डाल रक्खा था श्रीर जो संतान उनसे होती थी उसे चट्टान पर पटक कर मार डालता था। भाद्रपद कृप्णाप्टमी को, अर्थरात्रि के समय कारागार में ही कृत्या का जन्म हुआ। उस समय दैवयोग से सभा पहरे-दार सो गये थे। मुसलाधार चृष्टि हो रही थी। पूर्व निरचय के श्रनुसार वसुदेव सद्यःजात कृष्ण को लेकर वड़ी हुई यमुना को पार करके वृन्दावन में यशोदा के पास रख आये और यशोदा की नवजात कन्या को लाकर देवकी की गोद में थिठा दिया। प्रातः काल कंस ने ज्योंही चट्टान पर पटक कर उसको मार ढालना चाहा, त्यां ही वह कन्या यह कहती हुई आकाश में उड़ गई—'ग्ररे दुर्मति कंस ! तेरा मारनेवाला प्रकट हो

राया है। या प्रज्या योगगाया थी। एसके धानन्तर वंस नो शिशु कृता का पता पता थीर उसके दध के लिये जमने हानेवालेक प्रदेश विधे। सर्वप्रथम प्रतना नाम की शहरी भेटी गई विचार विपाक स्तन्य-पान करा कर गुण को समाप्त गर दे, दिन्तु यह गुद ही सारी गई। इसी महार कागासुर, चकासुर, बृषासुर बादि राषस हुइतिम में कृष्य की मारने के लिये भेजे गये, किन्तु मर्भा कृत्य के द्वारा सार टाले गये। कालियनाग तथा प्रवलयापीर नामर मदोद्धत हाथी खादि का भी मुख्य में यथ विया । यंग के द्वारा भेजे गये प्रसंभ, गग्य, र्राभ, पीर तथा सुर नामक धन्य राधस भी मारे गये । यदं दोने पर कृत्या ने घपने बढ़े भाई बलराम की मतायना से पंस के भाई सुनामन को मारा शीर जरासंध एँगे पराक्रमी राजा के सहायक होने पर भी कंस का यच किया । तापरचात् जरासंध फीर शिशुपाल जैसे घ्रस्य षणानारी राजाकों को सारा । ष्रंग-पंग ष्यादि देशों को र्वात पर पाताल लोक में पंचलन नामक राजस को मारा शीर पांचयना नामक दिव्यशंख माप्त विया । शर्जन की महायता में इन्होंने गांदव वन जलाने में चिहा की सहायता की जिसमें प्रसंस टीकर पति ने कृष्ण की सुदर्शन चक्र घीर फीमोदर्का गदा तथा प्रश्नेन का गांडीव धनुष दिया। इन्होंने गीवार गरेश की कल्या का स्वयंवर-सभा से छप-रहरा दिया शीर राजा को शपने रथ के पहिचे से बाँध-पर व्यपने यहाँ के गये। विदर्भराज भीष्मक के पुत्र रुवस के पोर विरोध करने पर भी उसकी चहन क्विमणी के साम एन्ट्रॉने विवाह किया, जिससे प्रशुरन, चारुवेत्ग् धारि इस पुत्र तथा चारमती नाम की एक करेया उत्पन्न हुई। रविमर्गा की लक्ष्मी का शवतार माना गया है। सन्य-भामा, अविवती, सुनीला तथा लप्मणा इनवी शन्य प्रधान मिनियाँ थीं। यहा जाता है कि इनके १६००० नियाँ थीं। पोटयोंके साथ इनका धनिन्छ सर्वेष था। द्वीपदी के स्वयं-यर में समिमाजित हो हर सम्यवेध-प्रतियोगिता में हुन्होंने श्चर्यन के पण में श्रपना निर्णय दिया। पांडवों के हस्तिनागुर में साज पनते समय ये घतिथि के रूप में उनके यहाँ गये। उद दिन बाद अर्जुन दास्का गये। कृष्ण ने टनका बढ़ा म्यागत रिया । यहीं प्राण की यहन सुभद्रा से व्यर्जन का हेम हो गया और यत्रमा की ग्रमरमति होने पर भी कृषा मी महायता से सर्तुन सुभद्रा को लेकर निकल गये। युचिलित के राजसूप गर्ज़ के समय कृत्या ने जरासंघ के पेर काने दी सजाहे दी, क्योंकि जसमेंच के कारण ही युरा की मधुम छोदकर द्वारता जाना पढ़ा था। सीम होरा जगर्मच या या हुआ। राजम्य यज में कृत्य की सम्मानित होते देस निर्मुचान में उनेहा प्रयमान विया। वस पर कृता ने करने घर से उसरा जिल्लोडन निया। कीर कीर परिशों के बीच मून कीए। के प्रायमर पर भी कृषा वर्षमान थे। अब मर्यमेव हारने के बाद युधि-िन होनकी को भी बाँक पर लगा कर द्वार गये, सब र्वसामन द्वीरशिको उसके केल प्रकृत सीच लाया ची। नक्ष मसं तमा। हिन्दु गुण की कृता में उसकी गाड़ी रूपनी पर गई कि यह दिसे नार ने कर नात ।

पांटवों के श्रज्ञातवास के वाद शौर पारस्परिक महायुद के पूर्व कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर युद्ध न करने की सम्मति दी थी किंतु हुर्योधन ने इनकी यात न मानी। युद्ध के पूर्व इनकी सहायता लेने के लिए पिटले अर्जन सीर फिर दुर्योधन एक ही समय पहुँचे। कृष्ण ने एक को धपना तटम्थ व्यक्तिगत साथ, तथा दूसरे को भपनी सेना लेने के लिए वहा। दुर्योधन ने इनकी सेनाको लेना स्वीकार किया। कृष्ण ने तय शर्जुन के शाशह से उसका सारथी होना स्वीकार किया। युद्धारभ्भ के समय युद चित्र में घर्ज़न को मोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने युद करना धरवीकार कर दिया । यहीं पर कृष्ण ने छर्जुन को विरव प्रसिद्ध 'भगवत गीता' का उपदेश दिया छार उनको पर्तव्य का ज्ञान कराया । सारधी-रूप से कृत्स युद्ध में श्रर्जुन की श्राघंत सहायता करते रहे । दो एक स्थानों में अनुचित रूप से भी अर्जुन की सहा-यता की। जैसे, १. गुरु झोण की विस्त करने के लिए 'श्ररवत्थामा हतो' वाले शर्धसत्य के मयोग में श्रार २. भीम थार दुर्योधन के गदासुद में-दुर्योधन के मर्भस्थल पर श्राघात करने के लिए संकेत करने में। युद्धोपरांत ये विजयी पांडवाँ के साथ इस्तिनापुर गये और उनके अरवमेच यज्ञ में सम्मिलित हुएँ। तदनंतर ये द्वारका लीट गये। वहाँ इन्होंने मधपान का निपेध कर दिया। इसके बाद द्वारका में बहुत से थपशकुन होने लगे। फ़ुप्स ने समस्त यादवों को समुद्र-तट पर जाकर देवताणों को प्रसच करने की प्राज्ञा दी। इन्होंने मधमान करने का एक दिन निश्चित कर दिया था। इसके फलस्वरूप मदोन्मत्त यादवों में भयानक युद हुया, जिसमें समस्त यादव-गण इनके पुत्र प्रशुनन के साथ मारे गये। बलराम इस युद्ध से घलग रहे घीर शांति के साथ एक वृद्ध के नीचे शरीर त्याग दिया। कृषा स्वयं जरस नामक एक दयाध के तीर से खाएत होकर दिवंगत हुये, क्योंकि भूल से इन्हें हरिया सममकर उसने इन पर तीर चला दिया था। यह समाचार पाकर अर्जन हारका गये घीर इनका यनयेष्टि संस्कार किया । पाँच सुरुष रानियाँ इनके साथ सती हो गई। द्वारका समुद्र में जलमग्न हो गई। मागवत श्रादि पुरागों में कृत्म के बाल्य तथा रीराव की कथायों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हिंदी के प्रधान कवि विद्यापति, सूर, तुलसी खादि ने कृष्ण चरित सम्बन्धी कथावस्तु भागवत आदि पुराणों से ही मधान रूप से ली है। काव्योचित रूप देने के लिये तथा धार्मिक सहस्य की स्थापना के लिये कृत्य के सहस्य का श्रतिरंजित वर्णन भी विया गया है। स्रुसागर छीर प्रेम-सागर श्रादि पुन्तकों में कृष्ण का यही श्रतिरंजित रूप हमें मिलता है। काले बाँदल के रंग का होने के कारण इनका एक नाम धनश्याम हो गया । इसी प्रकार उत्यन-वंधन के समय यशोदा ने इनके पेट में रस्ती वांधी थी जिसमे इनार एक नाम दामोदर मी पहा । गोवर्षन धारण सरने के कारण इनका एक नाम गिरधारी या तुंगीश हुआ मधुरा-नियास के समय जरामंघ खीर कालग्यन नामरा एक वित्रेशी के धाकमत्त का वर्ष्यंन भी मिलता है। काव-

यवन को करूपना पौराणिकों ने संभवतः कृष्ण की गौरव रचा के लिये की है। कृष्ण चरित के साथ सम्मिलित होने वाली घटनाओं में राघा की उद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक है। भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा संभवतः ग्राभीरों की वनदेवी ग्रीर गोपाल वाल देव थे। राधा का उल्लेख सर्वप्रथम ब्रह्मवैवर्त पुराण में हुआ है। (दे॰ राधा) यही भावना जयदेव, विद्यापित से त्राती हुई हिंदी साहित्य में पल्लवित हुई। भागवत में गोपी-कृत्या के प्रेम का उल्लेख है। साथ ही उसमें एक प्रधान गोपी की आराधना का भी उल्लेख है। है। 'भ्रमरगीत' की निर्मुण-सगुण-विवाद की उद्भावना हिंदी साहित्य के कवियों की मौलिकता है। विष्यु पुराण के अनुसार विष्णु ने अपने दो केश उत्पन्न किये। एक सफ़ेद और दसरा काला । ये दोनों केश कम से रोहिणी तथा देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। रवेत केश से बल-राम श्रीर काले से कृष्ण की उत्पत्ति हुई। केश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'केशव' पड़ा । कृष्ण पांडवों के फुफेरे भाई भी कहे गये हैं। मतान्तर से कृष्या और श्रर्जुन नरनारायण के श्रवतार माने गये हैं। जैकोवी तथा भंडारकर ग्रादि विद्वानों की धारण है कि कृष्ण नाम 'क्राइस्ट' के आधार पर रक्खा गया है, किन्तु यह धारगा त्रव त्रसत्य सिद्ध की जा चुकी है। २. दे० सहस्रार्जुन। ३. कद्र-पुत्रों में एक पुत्र का नाम। ४. हर्विधान राजा के एक पुत्र का नाम । १. सिंधुक के एक भाई का नाम। ६. एक ऋषिका नाम। ७. शुक्राचार्य के चार पुत्रों में से एक नाम।

कृष्ण त्र्याग्नेय-त्रायुर्वेद को पृथ्वी पर लाने वाले एक महर्षि का नाम। चरक-संहिता के श्रनुसार इन्होंने ही सर्वप्रथम श्रमिवंश भंड, तथा हारित श्रादि छः शिष्यों

को त्रायुर्वेद की शिक्ता दी।

कृष्णकर्णामृत-विल्वमंगल सूरदास रचित एक वैष्णव ग्रंथ का नाम जिसमें श्रीकृष्ण तथा व्रजवधुत्रों के पार-स्परिक प्रेम तथा रसकेलि श्रादि का वर्णन है। दे० 'बिल्व मंगल'।

कृष्णिकर-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जो संभवतः चैतन्य महाम्भु के समकालीन तथा उनके शिष्य थे।

कृष्ण चैतन्य–इनका वास्तविक नाम निमाई था । दे∙ 'चैतन्य' ।

कृष्ण जीवन–एक मसिद्ध हरिभक्त तथा कथा वाचक।

कृष्णदत्त लौहित्य-ये और कृष्ण कान्त लौहित्य रयाम जयंत लौहित्य के शिष्य थे। दे० 'त्रिवेद'।

कृष्णदास-१. स्वर्णकार जाति के एक मध्यकालीन वैश्णव भक्त जो गायन तथा नृत्य में कुशल थे। भक्तमाल के श्रनुसार स्वयं कृष्ण ने श्रपना नृपुर निकाल कर इन्हें पहनाया था। २. एक प्रसिद्ध वैष्णाव भक्त तथा नाभाजी के यजमान। ३. सनातन नामक एक विख्यात वैद्याव श्राचार्य के शिष्य जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में थे। नारायण भट्ट नामक इनके एक भट्ट शिष्य मो मिसद वैश्याव भक्त थे। कृष्णदास जी मदनमोहन विप्रह के उपासक थे। ४. एक प्रसिद्ध वैज्याव भक्त जिन्होंने रासपंचाध्यायी गोवर्धनचरित्र तथा भगवद्भोजन-विधि नामक तीन ग्रन्थों की रचना की थी।

कृष्णदास पयहारी-गलता गद्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम । ये श्रतिथि-सत्कार को इतना महत्त्व देते थे कि एक वार अपनी कुटी के सामने आये हुए एक बाघ को इन्होंने अपने शरीर का मांस काट-काटकर खिलाया था । ये वाल बहाचारी थे और परोपकार में दूसरे दधीचि माने जाते थे ।

कृष्ण द्वैपायन-दे॰ 'न्यास'।

कृष्णभृतिसात्यिकि सत्यश्रवा के शिष्य का नाम।

कृष्ण पराशर-पराशर कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि का नाम । कार्प्णायन, कपिस्नाव, काकेयस्य, श्रंतःयाति तथा पुष्कर इस कुल में उत्पन्न मुख्य ऋपियों के नाम हैं।

कृष्णिमिश्र-संस्कृत के मिसद्ध पंडित (१०४२ ई०) तथा कवि । ये चंदेल-राजा कीर्तिवर्मा के सभा पंडित थे । इन्होंने 'प्रवंध-चंद्रोदय' नामक नाटक लिखा था ।

कृष्णहारित-एक प्रसिद्ध श्राचार्य जिन्होंने श्रपने शिप्यों को वाग्देवता संबंधी उपासना के एक प्रकार की शिचा दी थी। इन्होंने कालात्मक प्रजा उत्पन्न की थी जिसके का-रण विकलांग हो गये पर प्रयत्न कर के श्रपने शरीर को पुनः ठीक कर लिया।

केकय-एक प्राचीन राज्य तथा उसके राजा का नाम।
रामायण के अनुसार इस राज्य की राजधानी गिरिवज
अथवा राजगृह थी। इनका वास्तविक नाम विवादास्पद
है। एक मत के अनुसार इनका नाम धृष्ट्रकेतु था और यह
कृष्ण के रवसुर थे। इनके पाँच पुत्रों ने महाभारत-युद्ध में
भाग लिया था। दशरथ की प्रिय पत्नी तया भरतमाता
कैकेयी का संबंध इसी राज्य से था। कैकेयी अश्वकेतु की
पुत्री थीं।

केतव-वायु पुराणा के श्रनुसार न्यास की शिष्य परंपरा ुमें शाकपूर्ण स्थविर के एक शिष्य का नाम।

केतु−१. नवग्रहों में से एक ग्रह। इसके रथ को लाख के रंग के आठ घोड़े खींचते हैं। प्रति संक्रांति यह सूर्य को प्रसित करता है। मर्तातर से यह एक दैत्य का नाम है, जिसके धड़ मात्र है। समुद्व-मंथन के बाद सव देवता अमृतपान करने के लिये वैठे। यह भी श्रमरत्व की इच्छा से देवताओं की पंक्ति में देवता-वेप में वैठ गया। पर सूर्य श्रीर चंद्र ने इसे पहचान लिया श्रोर इसके रहस्य को खोल दिया। तत्काल विप्णु ने इसका सिर काट दिया, किंतु श्रमृत इसके गले में जा चुका था, फलस्वरूप कटे होने पर भी इसके सिर और घड़ ग्रह्मग-श्रलग श्रमर हो गये। मस्तक का नाम राहु पदा श्रीर धड़ का नाम केतु । सूर्य श्रीर चंद्र से अपना वैर चुकाने के लिए राहु और केंतु सूर्य, चंद्रमा को श्रसित करते हैं। ज्योतिप में ये पाप-श्रह माने गये हैं। विशोवटी गणना के अनुसार केतु की दशा का फल सात वर्ष तक रहता है। केतु की दशा के पहिले ब्रुध चौर उसके बाद शुक्र की दशा श्राती है। केंत्र की माता का नाम सिहिका था। मतांतर से यह कश्यप तथा दनु का पुत्र था। २. ऋ समदेव तथा जयंती के १०० पुत्रों में

एक । ३. यह तामस मनु के एक पुत्र थे । नामांतर से यह तपोधन भी कहे गये हैं। ४. व्रह्मा ने श्रपनी मजा की यत्यधिक वृद्धि होते देख मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न की । उससे असंख्य प्रजा का संहार होते देखकर वह रोने लगी। उसके श्रांसुओं से हज़ारों रोग पैदा हुये। फिर उन्होंने त्र किया जिससे उनको यह वर मिला कि इस नाग से उनको कोई पाप न लगेगा। इस श्रारवासन से उन्होंने एक लम्बी साँस ली जिससे केंतु उत्पन्न हुया। इसके एक शिष्य था जो धूमकेतु के नाम से मसिद्ध है।

केत् ध्याग्नेय-एक सूक्तद्रष्टा का नाम । केर्नुमत्-१. घन्यतरि के एक पुत्रका नाम । इनके एक पुत्र का नाम भीमरथ उपनाम भीम था। २. एकलुब्य नामक प्रसिद्ध व्याध का पुत्र । यह निवध देश का राजा था । महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पत्र से खदा श्रीर भीम के

द्वारा मारा गया। ३. भागवत के खनुसार खंबरीप के एक पुत्र का नाम।

केतुमर्ना-सुमाली राजस की खी, रावण की मातामही का केत्मात-सनीध राजा केनी पुत्रों में से कनिर्द का नाम। इनकी माता का नाम उपचिति तथा को का नाम देव-

र्याति था जो मेरु की कन्या थी। फतुबसन्-तिर्गत राजा सूर्यवर्मा के भाई का नाम । इन्हें घर्नन ने मारा था। कदार एक राजिष का नाम।

केदारा-संगीत-शास के अनुसार एक गुग का नाम। भरत मत से यह मेच राग का चीथा पुत्र है। प्रचलित केंद्रारा रात्रि के वृक्षरे प्रवर का एक श्रुतिमञ्जर राग है जो कल्याग टाट के पंतर्गत गापा जाता है। पहले यह राग विलावल राट के ही पाँदर था। एनमें विनायन का सुरय खंग-

ग म रे सा- अब भी अयुक्त होता है और गुंधार का मयोग विक्रत प्रथवा दुर्वल रूप में किया जाता है। पहले के शुद्ध मध्यम स्वर माधुर्य के लिये मध्यम में लगाये जाने लगे और यह सम बिलावल से कल्याण सेल स गाया जाने लगा । यह संत्र, धुबद नथा विलंबित स्वाल र्गानीं के उपयुक्त है। बीरस्य प्रधान होने के कारण दुमरी, रापा चादि छुद महति का गायन इस नग में असंभव है। ऐहारा सग के कुद्र लोक्षिय रूप भी प्रचलित हैं

जिनमें जनवर न स मतुद्दा केंद्रास सुगव हैं। फेसरेंटवर किय के एक जबतार का नाम । नर-नारायण इन्हें पृथ्वी पर लाये थे। काशी में इनके नाम से एक भार है। केंग्स-६ सबदागोत्री गोत्रकारी का नाम । २. दक्षिणी

भारत में एक मीत का नाम। केलि-मसवान ये पुत्र का नाम। फिन्ट निवार राज ग्रेट ही उपावि जी साजकत सामारस्य-

मण वर्षन का बोबह है। दे० भए। क्षेत्रल नगसहा के प्यापत नाम।

के प्रत्यास एक सन्दर्भावीन वैशाप भाग की निवा सुनि द्वारा मंत्रिश किया करते थे। पुषदे हीने के कारन

पड़ा जिसमें उपर से मिटी गिरने के कारण ये दब है कितु जब एक महीने बाद मिटी हटाई गई तो सहन करते हुये ये जीवित निकले । अयोध्या के लक्ष्मण हिन्तं संस्थापक यही माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकारें इनकी महिमा में कई प्रसंग उद्धृत किये हैं। केवलराम-नाभाजी के अनुसार एक योग्य वैक्ष्या जिनके संसर्ग से छनेक नास्तिक भी हरिभक्त हो गरं। घर-घर जाकर हरिभक्ति का प्रचार करना इनका। का कार्यथा। केवलवहि-भागवत के घानुसार खंत्रक के

इनका एक नामांतर 'कूवा जी' भी था। एक बार 📭

चुकाने के लिये महाजनों का कुर्या इन्हें श्रकेंत्रे के

केशरि श्रोरस-ऋचराज जांववान का एक पर्याय । 'जांचवान' । केशव-१.नाभादास जी के अनुसार एक अवन

वैप्राव भक्त। २. कृष्ण का एक पर्याय। दे० 'कृष्ण'। केशव (लहेरा)-नाभा जी के अनुसार एक वंटणव • श्रीर स्वामी सुरसुपनंद के शिष्य। केशव दंडवती-नाभा जी के अनुसार 'मथुरा मंडने' विशिष्ट भक्त तथा वैष्णव भक्ति-प्रचारक। अपना अभि

समय कृष्ण को इंडवत करने में ही विताने के का इन्हें "केशवदंडवती" कहा जाता था। केशवदास-२. नाभा जी के श्रनुसार एक 🕟 कार् वैष्याव भक्त। केरावभट्ट-नाभादास जी के श्रनुसार एक मध्ययुर्ध

वैष्णाव भक्त जिसका शास्त्रार्थ श्री 'चेतन्यमदाम्भु' से ध था। शास्त्रार्थ में पराजित होने से ये बहुत हुखी थे, रि देवी ने इन्हें स्वम दिया कि तुमको हरानेवाले साः कृत्या के अवतार हैं। तब से ये कृत्या के अनन्य भक्त । गए। यह मसिद्ध है कि मधुरा के विश्राम घाट पर वर के काजी और स्वेदार के कुचक से वहाँ पहुँचने वा हिंदुयां की सुन्नत कर ली जाती थी, किंतु इनके नमा मे यह श्रत्याचार वंद हो गया। केरिष्वज-कृतध्वज श्रववा कीर्तिध्वज के पुत्र का नाम।

इनके पुत्र का नाम भानुमत् जनक थीर चचेरे मार् का नाम स्वंदित्य था । स्वंदित्य धार्मिक तत्वज्ञान ९ विशेषज्ञ थे। प्रतियोगिता के कारण दोनों में धैमनस् हो गया, जिनके फतस्यस्य केशिध्वत ने खांडिक्य की निकाल दिया । किंतु एक कठिन समस्या के सुलकाने हैं निये किर उन्हें बुनवाया गया । इसके पुरस्कार-स्टब्स केतिब्दज ने सांडिक्य को श्रहानका यथार्थ स्वस्प यस्त कर योग थीर तत्त्रज्ञान की शिवा दी। 'गांदिश्य'।

केशिन् (केशी)-१. कंप की आज्ञा से घोड़े का रुग घारण कर कृत्या पर श्राक्रमण करने वाले एक राइस <del>ग</del> नाम जो कृत्या द्वारा मारा गया। २. कश्यप तथा दः के एक पुत्र का नाम । मजापति को देवसेना और देव सेना नाम की दो कन्यायों में से दूसरी का भार इसके समर्पिन किया गया था। इसने इंद्रोसे युद्ध किया था।

ं एक राजा का नाम। ३. यह उच्चैःश्रवा कौरटोप के भातिनेय थे। नामांतर से इन्हें दालय भी कहते हैं। हिशान सात्यकाम-इन्होंने केशिन दार्म्य से सप्तपदा रियाकृटी नामक मंत्र की शिचा ली थी। र्विशानी-१.एक अप्सरा, जो करयप तथा प्राधा की कन्या वि । २. राजा सगर की दो खियों में से एक का नाम । शोन्या, भानुमती तथा सुमति इनके अन्य नाम हैं। ३. क्षिद्दोत्रपुत्र श्रजमीद की तीन खियों में से एक का नाम। हजन्हु, जन तथा रुपिन इनके तीन पुत्र थे। ४. रावण की साता, विश्रवा ऋषि की एक पत्नी का नाम। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीपण इनके तीन पुत्र थे। नामांतर केसकी । दे० 'केकसी' । ४. एक श्रसाधारण लावरयवती राजकन्या का नाम । इसने अपना स्वयंवर म्ख्यं किया था, जिसमें ग्रंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा तथा प्रह्लाद पुत्र विरोचन उपस्थित हुये थे । दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस पर विवाद छिड़ा । दोनों ने श्रपने प्राणों की बाज़ी लगाई। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय धर्मात्मा हुलाद के ऊपर छोड़ दिया गया। उन्होंने सुधन्वा का पंच लिया। इससे प्रभावित हो सुधन्वा ने उदारता पूर्वक विरोचन को ही वरे जाने की सम्मति दी। केशिनी ने विरो-चन को पति रूप वरण किया । ६. नल द्वारा परित्यक्ता होने के बाद दुमयंती की एक दूती का नाम। ंशी-१. कृष्ण को मारने के लिए ऋत्याचारी कंस द्वारा

भेजे हुए एक राज्ञस का नाम जो एक वृहदाकार अश्व का रूप धारण कर वजवासियों की गायों को मार कर खा जाता था। इसके भय से गोपों का गाय चराना वंद हो गया था। अंत में कृष्ण ने उसका वध करके वजवा-सियों को उसके आतंक से मुक्त किया। २. नाभा जी के अनुसार एक मध्यकालीन हरिभक्ति-परायणा महिला।

हिसरी-एक वीर वानर का नाम जो अंजनी के पति थे श्रीर गोकर्ण नामक पर्वत पर रहते थे। शंवसादन नामक एक श्रसुर ऋपियों को सताया करता था। इन्होंने ऋपि की श्राज्ञा से युद्ध करके उसका वध किया। इससे संतुष्ट हो ऋपि ने श्राशीर्वाद दिया कि इनके एक भगवद्भक तथा श्रति पराक्रमी पुत्र होगा फलतः मारुति (हनुमान)

की उत्पत्ति हुई।

केसि(केसी)-एक दैत्य, कंस का अनुचर। यह कंस की आज्ञा से एक अरव का रूप बना कर कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन गया था अपनी लातों के आज्ञात से इसने वहाँ के गोपों तथा जीव-जंतुओं को विशेष कप्ट दिया था। कृष्ण ने यह देखकर उसके पिछले पैर पकड़ कर उसे चार सौ हाथ दूर फेंक दिया था, जिससे यह छुद्ध देर के लिए मूर्छित हो गया था। सचेत होने पर उसने फिर कृष्ण से युद्ध किया था, जिसमें कृष्ण ने उसके मुख में अपना हाथ बाल कर उसका वध कर डाला था। कैक्य-केकय देश (वर्तमान कारमीर) के एक प्राचीन राजा जो कोसलेश दशरथ के समकालीन थे। उनकी कन्या कैकेयी (जो सुंदरता में श्रदितीय थी) का विवाह दशरथ के साथ हुत्या था। ये उनकी प्रिय महिपी और भरत की

कैकयसुता–दशस्थ की दूसरी रानी कैकेयी का नामांतर । ्दे॰ 'कैकेयी' ।

कैंकसी-सुमाली राचस की कन्या का नाम जो विश्रवा ऋषि को पत्नी थी और जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तथा सूर्पणला ये चार संतानें हुई थीं। सुमाली कुवेर से ईर्ष्या करता था। इसी से उसकी यह इच्छा थी कि उसे ऐसी संतान हो जो ऐरवर्य में कुवेर का दर्प चूर्ण करे। अन्य राचसों के विवाहेच्छुक होने पर भी सुमाली ने इसी उद्देरय से कैंकसी का विवाह स्थिगत रक्ता था। अंत में जब कैंकसी की यौवनावस्था ढलने लगी तब इसे सुमाली ने विश्रवा को सौंप दिया। दे० 'केंशिनी' (४)।

कैनेयी-महाराज कैन्नय की पुत्री तथा दशरथ की तृतीय रानी का नाम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये अपने समय में सुन्दरता में अद्वितीय थीं। इनके गर्भ से भरत की उत्पत्ति हुई थी। एक वार देवासुर संत्राम में आहत हुए दशरथ की इन्होंने बड़ी सेवा-शुश्रूपा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने इन्हें दो वरदान देने का वचन दिया था। राम के राज्याभिषेक का अवसर निकट आने पर इन्होंने अपनी मंथरा नामक एक दासी के वहकावे में आकर राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का उत्तराधिकार वरदान रूप में माँग लिया। दशरथ ने प्राण देकर वचन पूरा किया। राम स्वयं सहर्ष वन चले गये और भरत ने भी चौदह वर्ष राम की उपा-सना में विता कर उनके लौटने पर राज्य पुनः उन्हीं को सौंप दिया। दे० 'राम' तथा 'दशरय'।

कैटम मधु नामक दैत्य का भाई। विष्णु जब एकार्णव में में सोते थे, उनके कर्णमूल से कई वलवान असुर निकले, जिनमें एक का नाम कैटम था। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार विष्णु से इन दोनों का ४००० वर्षों तक युद्ध होता रहा। अंत में महामाया इनके गले में वेठ गई और विष्णु ने इनसे ही वरदान पाकर इन्हें मार डाला। हरिवंश के अनुसार ब्रह्मा ने मिटी के दो खिलोंने बनाये। बाद में ब्रह्मा के आदेश से उनमें वायु ने मवेश किया और वे दोनों बलवान असुर हो गये।

कैतव-शकुनि के एक पुत्र का नाम । नामांतर 'उलूक' । कैरात (कैराति)-कश्यप तथा खंगिरा-कुलोत्पन्न गोत्रकारों ूका नाम ।

कैलास-हिमालय स्थित एक पर्वतर्ध्य का नाम जो शिव ्तथा कुवेर का निवास-स्थान माना जाता है।

के्लासक-एक सर्प का नाम।

कोक-सत्रासह नामक पांचाल राजा के पुत्र का नाम ।
कोचरस-एक प्रसिद्ध राजा जिनकी छी का नाम सुप्रज्ञा
था । ये नियम से एकादशी वत करती हुई रात्रि जागरख किया करती थाँ । पूर्व जन्म की ये वेरया थी । इसी
के पुर्य-प्रताप से कोचरस ने राजवंश में जन्म ग्रहण किया । एक दिन एकादशी को यह यात किसी बाह्य ए को
सुनाया, सुनकर वह भी व्रत करने लगा और इसे वेकुंठ
की प्राप्ति हुई ।

कोटरक-एकं प्रसिद्ध श्रष्टकुंडली महासर्प।

जननी थीं।

Ys ] र्कटमत्मपु नामर देग्य के प्रतुत का नाम जिसका वर्ष क्षिणु में रिया था। दे० 'मधु'। फीटरा-पार्वनी का बहमावतार । बाखासुर की माता । लिका के द्यार के लिये जर कृष्ण और वाल में सुख र्धा और कृष्ण ने प्रवना चक्र उद्यया उस समय नरन होरर यह हुए हैं सम्बुद दीवी थी। योट गुजा (कीटकुरम्)-यनिष्ट कुनीसन ऋषिमण् का माम्दिक नाम । कोटिक (मोटिकार्य) नमुख के पुत्र का नाम । जयद्वय के वर्षे में इसने हीवड़ी को सताया था। भारत युद्ध में भीम ने इसरा वध किया। कादिश-एक महारथी का नाम। काषचप-एक गांबकार ऋषि का नाम । फीपवेटा-पाँडय-सभा के एक गरिष का नाम। कामलक-गजा जनमेजय के सर्पयज्ञ में सम्मिलित धोने याने एक सर्प का नाम । फीलास्र-एक देख रा नाम । इसका वध कहोड ऋषि ने मरायाँ था। पदौद्ध के पिता पिप्पलाद जब तपरचर्या में प्यानम्य थे, उस समय इसने उन्हें कष्ट दिया था। फीलाहल-समानर ये एक पुत्र का नाम । कोमल् -भारतवर्षे का एक प्राचीन विस्तृत जनपद् । मीि रामायण के घनुसार इसकी स्थिति सरयू नदी के त्तर पर भी और धयोष्या इसकी राजधानी थी। इससे वर्तमान प्रयथ प्रदेश का चोध होता है । महाभारत तथा रमुर्वरा में इसे 'उत्तर कोसल' कहा गया है। सु-प्रसिद्ध चीनी परिमाजक ह्रेनच्चांग के अनुसार कोसल राज्य यालिया के उत्तर-परिचम लगभग १८०० 'लि' (डेंद सी काम) के शंतर पर था। इसका परिमाण ४००० लि धीर राजधानी का परिमाण लगभग ४० लि था । यह भारों फोर पहाए घीर जंगलों से घिरा था घीर इसके द्जिम में लगभग ६०० 'लि' पर खांध्र राज्य था। उसके यर्गनों से यह भी विदिन होता है कि उक्त प्रदेश के गणानीन राजा का नाम सदयह (सातवाहन ?) था। उसरे पीड़े यह विस्तृत जनपद हैं८य वंशी एश्रियों के हाथ में भना गया। विन्युरुगम के घनुमार प्राचीन काल में देवरित नाम का तोई बीर राजा इस पर शासन करता भा। मुपैत्रेनियों या यह प्रधान केंद्र था। कीसला-गोयल देश की राजधानी शयोष्या का एक नामीतर । दे॰ 'सपोप्या' । फोनली-पर रागिरी दा नाग। इसमें ऋषम नहीं फाइल स्वास की शिष्य वर्षयरा में सोगती के शिष्य का हान हो उनमेज्य के नागपण में सम्मिनित हुए थे। भू हुर्भोड-उत्तम मन्यंतर में सप्तर्वियों में से एक । फीट्रेंग्य-एर वेदिन याचार्य या नाम जिन्होंने सत्रगेपा-मना तथा भएर ग्रज संबंधी साहायप का भनार हिया भीटित्य देश 'नामाय'। भंते त्य-व्यविद्याणांव तो एक मृतिकार थे । दिस्दव के

मिएत्या की तियू गर्यम हाला में इनहा उण्लेख है।

२. शांडिल्य ऋषि के शिष्य का नाम। इनके शिष कीशिक थे। हे॰ 'विद्मिन्'। ३. क्'हिन फुलोसप्र एक प्रतार्षि का नाम जो युधिष्ठिर के श्रारवमेधयज्ञ में समिन ्लित हुये थे । कौराकुरस्थ-एक ऋषि का नाम। कीरणाप-एक सर्व का नाम। कोत्स-१. निरुक्तकार यास्क के पूर्व, महित्ध ऋषि के शिष्य। इनके शिष्य सारख्य थे। यह वेद को निरर्थक श्रीर बाह्याएं। को कपोलकल्पित व्याख्या मानते थे। इनके इम मत का खंडन यास्क ने किया था। २. विरवामित्र के शिष्य का नाम जिन्होंने रघु से चौदह कोटि स्वर्णमुदा लेकर गुरु दक्षिणा दी थी। ३. रघुवंश में वटतंतु शिष्य कौन्म का उल्लेख है। ४. एक ब्रह्मिप जिन्हें राजा भगी रथ ने श्रपनी कन्या हंसी समर्पित की थी। कीथुमिन्-१. दिरण्यनाभ नामक बाल्यण के शिष्य का नाम। ये एक बार जनक के खाश्रम में गये, जहाँ वाहाणों श्रीर पंडितों से इनका किसी वात पर विवाद हो गया। मुद हो इन्होंने एक बात्मण की हत्या कर डाली। इस पाप से इन्हें महारोग श्रीर कुष्ट हो गया । सब तीयों में घृमने पर भी यह पाप से मुक्त न हुये। श्रंत में अपने पिता के परामर्श से स्नाव्य नामक सूत्र का सूर्योदय के समय जप तथा पुराण-श्रवण से इनका उद्धार हुआ। २. सामवेद की एक शाखा का नाम। इस वेद की अब दो ही शाखार्ये उपलब्ध हैं--एक कीथुमी श्रीर दूसरी कारावायन । कीपथेय-उच्चेःश्रवा का पैतृक नाम । कीरव-कुरु के वंशजों की सम्मिलित संज्ञा । किंतु वास्तव में धतराष्ट्र के सी पुत्रों के लिए ही इस राज्य का प्रयोग होता है। धतराष्ट्र श्रीर पांद्व क्रमशः श्रंविका श्रीर श्रंबा-लिका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो विचित्रवीर्य की पितयाँ थीं। इन दोनों को सत्यवती-पुत्र व्यास का श्रीरस पुत्र माना जाता है। धतराष्ट्र के दुर्योधन श्रादि सो पुत्र हुए जो कीरव कहलाए और पांडु के युधिष्टिर श्रादि पाँच पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। इनमें परस्पर कुरु हेन्न का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुआ। दे० 'सत्यवती', 'व्यास', 'कुन्' योर 'पांद' । कॅरिव्य-१. एक कोरव राजा का नाम। ये परीक्षित के समय में स्त्री-सुख़ में रत हो, जीवन व्यतीत करते थे। राजा बाल्टिक प्रातिपीय ने इन्हें कौरल्य कहा है। २. एरायन कुकोरपत्त एक नाग का नाम। यह उत्पूरी का पिता था। केलायन-यसिष्ट कुनोत्पन्न एक ऋषि का नाम। फोलिनर-एक दाय का नाम। यह कुलिनर का पुत्र था। अनंद में इसका उन्लेख हुआ है। क्रिल-इस नाम के राजा के वंश का नाम । ये सात्य। कौराल्य-१. इस नाम के कई ऋषि हो गये हैं। ये गोत्र-कार थे। २. सुकर्म नामक बात्यण के शिष्य का नाम, जिन्होंने सामवेद का श्रन्ययन किया था। ३. विष्पनाद

के निष्य का नाम । ये चारवतापन कुन के थे।

फोराज्या-दे० 'काराव्य' ।

कौशिक-१. दे० 'विश्वामित्र'। २. कौडिन्य के शिष्य का नाम । यह एक शाखा प्रवर्तक ऋषि थे । ग्रथर्ववेद के गृह-सूत्रों के रचयिता भी यही थे। कौशिकस्मृति तथा कौशिक गृहसूत्र का उल्लेख हेमादि ने परिशेष खंड में किया है। ३. एक सत्यवादी ब्राह्मण का नाम। ४. एक गायक का नाम। ये सिवा विष्णु के श्रौर किसी का गुणगान नहीं करते थे। ४. एक राजा जिनकी स्त्री का नाम विशाला था। ६. प्रतिप्ठान नगरी के एक बाह्मण का नाम जो कुट रोगी श्रौर वेश्यागामी थे । इनकी छी श्रादशँ पति-व्रता थी। एक बार अपनी स्त्री के कंधे पर चढ़कर ये वेश्या के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में इनसे मांडव्य ऋपि को धका लग गया। रुप्ट हो उन्होंने शाप दिया कि सुयोदय तक इसकी मृत्यु हो जायगी, किंतु स्त्री के पातित्रत के प्रभाव के कारण सूर्योदय रुक गया। तव देवताश्रों ने इन्हें संतुष्ट किया और इनके पति को रोग मुक्त कर दिया। ७. इंद का एक पर्याय ।

कौशिकपति-एक ब्राचार्य का नाम । ये कौशिक के शिष्य थे । इनके शिष्य वैजयायन तथा सायकायन थे । कौशिकी-जमदग्नि की माता सत्यवती का नामांतर । कौशिल्य-सामवेदी शृतीर्ष का नाम ।

कौशिविक-एक ऋषि का नाम । इन्होंने बकुलासंगम पर ईश्वरावराधन किया था ।

कौशीति-एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी का नाम ।

कीपार ब-एक प्रसिद्ध भक्त ऋषि जिनके पिता का नाम कुपार तथा माता का नाम मित्रा था। इसी कारण इनका दूसरा नाम मैत्रेय भी है। भक्तमाल के अनुसार जब श्री कृष्ण विदुरजी के लिए अपने सखा उद्धव को ज्ञान भक्ति का उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहाँ उप-स्थित थे। इसके उपरांत ही श्रीकृष्ण गोलोकवासी हुए श्रीर उनके विरह में उद्धव जी वद्रिकाश्रम चले गये और विदुर के पास श्रीकृष्ण का उपदेश पहुँचाने का भार इन्हों पर छोड़ गये जिसका इन्होंने भली-भाँति निर्वाह किया।

कोषी—१. एक प्रसिद्ध ऋषि तथा आचार्य का नाम। इनके नाम से प्रसिद्ध बाह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यापन, श्रोत तथा गृहसूत्र आदि अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौषी-तिक तथा कौषीतकेय कहोड ऋषि का पेंतृक नाम है। लुंशाकिष नामक ऋषि ने इन्हें तथा इनके शिष्यों को शाप दिया था। सर्वेजित इनके एक शिष्य थे। २. ऋग्वेद की एक शाखा का नाम। यही ऋग्वेद के बाह्मण के नाम से भी प्रसिद्ध है।

कौसल्या—कोसल देश के राजा भानुमान की कन्या तथा दशरथ की पटरानी का नाम। खो धन के रूप में एक सहस्र गाँव इन्हें मिले थे। रामचंद्र इन्हीं के पुत्र थे। इनकी सपत्नी भरत-माता कैंकेयी को राजा अधिक प्यार करते थे। उन्हीं के कहने से राज्याधिकारी राम को चौदह वर्ष का वनवास हुआ था। कौसल्या आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता थीं। कैंकेयी से कई वार अपमानित होने पर भी इन्होंने उनके प्रति कोई प्रतिहिंसा का भाव नहीं रक्खा था और कैंकेयी के प्रति वचनवद् पति के प्रति भी उदासीन नहीं हुई । २.काशिराज की एक कन्या श्रंविका का नाम। ३. कृष्ण के पिता वसुदेव की एक पत्नी का नाम। ४. पुरुराज की पत्नी का नाम। ४. जनमेजय की माता का नाम। ६.सत्यवान की पत्नी का नाम। ७. सात्वतों की माता का नाम।

कौशस्या था।

कौसि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

कौसिक-दे॰ 'विश्वामित्र'।

क्रंचु आंगिरस्-सामवेद के द्रष्टा ऋषि का नाम।

कतु-१.स्वायंभुवे मन्वंतर में बहा के एक मानस पुत्रका नाम जो सप्तियों में से एक हैं। इनकी श्वी का नाम संतित या जो दत्त प्रजापित की एक कन्या थीं। इनके वालखिल्य नाम के साठ इजार पुत्र हुए थे। ये सव उर्ध्वरेता बहा-चारी थे, अतः इनका वंश नहीं चला। भागवत के अनुसार कईम मजापित की नौ कन्याओं में से किया इनकी श्वी थीं जिन्होंने साठ सहस्र वालखिल्यों को जन्म दिया। विष्णु पुराण के अनुसार सत्रति नाम की श्वी से इनको वालखिल्य नामक साठ सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए। २. एक चित्रय। ३. एक राचस जिसकी श्वी वैश्वानर की कन्या इयशिरा थी। ४. पर्जन्य नामक एक यस्र जो फाल्गुन मास में सूर्य की परिक्रमा किया करता है। ४. कृष्ण और जांववती से उत्पन्न एक पुत्र का नाम।

क्रतुस्मृति-श्रप्टादश स्मृतियों में से एक जो इस समय श्रप्राप्य है। इसके रचयिता क्रतु ऋषि माने जाते हैं। दे॰ 'क्रतु'।

क्रथं-१. एक प्राचीन राजा जो शिलिमान नामक पर्वत पर रहते थे। इन्होंने भारत युद्ध में कौरवों का पद्म लिया था। २. विदर्भ राजा के चार पुत्रों में से एक का नाम। इनके पुत्र का नाम कुंति श्रथवा कृति था। भविष्य पुराण में इनका नाम काथ है।

क्रथनं-अमृत की रहा करनेवाले एक देवता का नाम ।
क्रिया-स्वायंभुव मन्वंतर में दृत्त मजापति की एक कन्या
का नाम । ये धर्मऋषि की पत्नी थीं । इनके पुत्र का नाम
योग था। इन्होंने साठ सहस्र वालखिल्य नामक ऋषियों
को जन्म दिया । मतांतर से यह कर्दम प्रजापित की एक
कन्या थीं और क्रतुको व्याही थीं । यही वालखिल्यों की
जननी थीं ।

क्रैव्य पांचाल−क्रिवी के राजा का नाम । इन्होंने श्ररवमेब ्यज्ञ किया था । दे० 'क्रिवि' ।

क्रोध-१. यह ब्रह्मा की मृकुटी से उत्पन्न हुआ था। एक समय जब जमदिन्न ऋषि श्राद्ध कर रहे थे, उनके आश्रम में जाकर इसने कामधेनु के दुग्ध से बनाई खोर को सर्प का रूप धारण करके पी लिया। पर इससे ऋषि कुद्ध नहीं हुये, क्योंकि वह जान गये, कि यह क्रोध है। इससे भयभीत होकर यह उनके शरणागत हुआ और बोला, 'में तो जानता था कि सभी भागव क्रोधी होते हैं। आप मुक्ते चमा कर अभयदान दें।' जमदिन ने अभय-दान देकर चमा तो कर दिया, पर जिन पितरों के अंश की खीर वह पी गया था, उनके शाप से इसे नकुन की

योनि प्राप्त हुई। पिनमें को संतुष्ट करके इसने साप मा सर्वासार पुरा । उन्होंने कहा कि जब धर्मसभा में हुए के पास पंचारति माताम जायगा तय तुन्हारी सुनि होगी। २. परयप तमा फाना के एक पुत्र का मोध्यदान-भरिष्य के सनुसार शाक्यवर्धन के पुत्रका नाम । होयन-१. पीनिक ऋषि केसात पुत्रों में से एकका नाम। २. श्रपुत राजा के पुश का नाम । इनके पुत्र देवातिथि क्रीभवश-प्रयप तथा क्रोधा (क्रोधवशा) के ज्येष्ठ पुत्र मा नाम । हो। या के नभी पुत्र 'कोघवश' इस सामान्य नाम में प्रसित् थे। इनके वंशजों का भी यही नाम था। इनके पंगर्जा में से एक को कुबेर ने सीर्राधिक नाम के सरीवर की रचा का भार सींपा था। इसी सरीवर में सीगंपर नामर कमल लेने एक बार भीम आये थे जिसके पारण भीम से एसका युद्ध हुआ थीर यह मारा गया । २. महातल वासी एक सर्व का नाम । यह कह का बंशत था। ३. इन्ट्रपति राइस का एक अनुचर।

कोधवरा-दे॰ 'कोषा'। कोधराजु-करपप तथा काला के एक पुत्र का नाम। कोधराज-१. करपप तथा काला के एक पुत्र का नाम। २. परिवपणीय एक रथी का नाम। कोधा-दण प्रजापति की एक कस्या तथा करयप की एक

याः घटाय निया में पटु था । यह राम-रावण-युद्ध में

द्यरम्य होकर सुद्ध करता था, पर विभीपण ने बानरी को

एनं दिवाया, वियन बानरीं ने इसे मार दाला।

्पी । इनके पुत्र तथा वंशन 'कोधवश' नाम से प्रसिद्ध हैं। इं॰ 'को पत्र' । कोप्टु-यु के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम वृजिन था । इस्विंग, पत्र नथा सत्य पुराग्य में इनको वृष्णि कहा गमा है । कोप्टु में कुल में जानदा, यजमान, वृज्जि तथा

क्षेत्रक राज्य-राज्य देश चले । कीन-दिमान पर्वत तथा मेना के पुत्र का नाम । इनके जिनक्षाम या नाम और द्वीर पदा । दिस्यान की

नि मन्द्रभान यो नाम क्षांच होत्र पद्मा । हिम्बान की पत्म मेना ने नेनार सथा, कीच दो पुत्र तथा श्रप्तनी, एउपमा, एउपस्था सीर मेनपा की जन्म दिया। मुन्तिन से सेनान मेना का ही नामांतर था।

कीप्टुर्ग ह-एक प्यानार्य जिल्लाने हिर्दिगोदम् शहद का धर्य होड जिल्लाहि । ये एक दिहान्, नैपाकरण थे । नामांनर कोप्टुर्गित

इन्त्रा हिन्दु राज्यसम्बद्धाः स्थानस्य स्थानितः निवास्य हिन्दु विद्युरे ।

खेत्रीयम् प्रज्युक्तं के पुत्र का नाम । होता के हाथ से एनक्ष सन्दर्भ भी।

राज<sup>्</sup>एर मानंति मुलेविस साम जो वैदायन अनु के पीत्र - कीर सात राज के पुत्र थे । रुप्यदेख् निर्माण के पुत्र एक उन्च कोटि के स्था ।

क्षेत्रवर्मन-१८०८चा के पर्य का नाम । नदामारेन युद्ध में कोमावार्म के राज में इसने साब कुर्द्ध ।

च्रवंधु-एक प्राचीन राजा जो बड़े कर प्योर हिस्र प्रकृति के थे। प्रंत में ज्ञान प्राप्त होने पर इनकी मृत्यु हुई। च्रत्रवृद्ध-सायुराज के द्वितीय प्रत्र तथा प्रसिद्ध राजा पुरुख के पीत्र प्रार नहुप राजा के भाई का नाम। कारय यंग इन्हीं से धारम्भ हुआ। इनके पुत्र का माम सुहोत्र था। च्रत्रश्री-राजा प्रबद्दन के पुत्र। ऋग्वेद में इनके पुत्र का

उल्लेख हुया है। च्रिजीनस-वायुपुराण के अनुसार ये अजातशतु के पुत्र थे। च्रिपणक-महाराजा विक्रम की सभा के कथित नवरलें में से एक। संभवत: यह वीद्ध या जैन थे; क्योंकि 'इप णक' शब्द कालांतर में बीद्ध या जैन संन्यासियों की साधारण उपाधि के रूप में व्यवहृत होने लगा। इनका

रचित कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल काव्य-संबह में एक रलोक उद्धृत है। चमा-दच प्रजापित की एक कन्या जो सप्तर्पियों में से एक भर्रिप पुलह की पत्नी थीं। चमायन-देवल मर्रिप के पुत्र का नाम।

चीर-१. घंगिरा कुलोत्पल एक गोत्रकार का नाम। २.
एक समुद्र का नाम जहाँ विष्णु शेपनाग की शय्या पर
विधास करते हैं।
जुद्रक-सूर्यवंशी इष्याकुवंश कुलोत्पत्त मसेनजित के पुत्र का

चित्र प्रसादन-प्रियवत के पुत्र का नाम ।

नाम । यह धाजातरात्रु का समकालीन था । जुद्रमृत-१. वसुदेव तथा देवकी के एक पुत्र का नाम । एनका जन्म कृष्ण के पहले हुआ था । कंस ने इन्हें मरवा

टाला था । २. मरीचि ऋषि के एक पुत्र का नाम।
जुधि-कृत्र्य के एक पुत्र का नाम।
जुप-१. एक प्रजापति का नाम। एक बार महा। को यह

करने की इच्छा उत्पन्न हुई पर उन्हें यापने से योग्यतर प्रास्त्रिज नहीं मिल रहा था। यतः छुप प्रजापित की सृष्टि की जिन्होंने यज्ञ के पौरोहित्य का कार्य किया। रामायण, उत्तरकांट के यानुसार ये पृथ्वी के सादि राजा थे। २. एक राजा का नाम। इन्होंने महर्षि द्धीचि से इस विषय पर विवाद किया था कि बाह्मण बड़े हैं या कि एतिय। इसके यानंतर इन्होंने द्धीचि पर चढ़ाई की। शिवभक्ति के

पुत्र का नाम । एक यार नारट ने शुधिष्टिर से यम की सभा का वर्णन किया था जिसमें राज्य के स्वामी से संबंधित वर्णन में इनका नाम श्राया है। नाम-१. एमजिएा के पुत्र का नाम । २. कौरवपणीय एक राजा का नाम । यह कोथ वंशोसका एक राजा के

प्रताप से द्धीचि ने इन्हें परास्त किया। ३. रानिश के

्ष्रशावतार थे। ३. श्रुचि के पुत्र का नाम।
इंगक-१. पोटवपर्जाय एक राजा का नाम। २. भागयत् के धानुसार निभि के पुत्र का नाम। श्रन्य पुराणों
के धानुसार ये स्वित्र, निरामित्र श्रयवा संख्वारित के
पुत्र थे। ३. कह्रुपुत्र एक सर्प का नाम। ४. एक राजम्

्का नाम्। यह निर्जन चाराणसी में रहना था। अनुके ्ने इसको मारकर एम नगरी को बसाया था। अमुकर-६ सोमुन्ति राजा के मंत्री का नाम। २,

पश्चिम के द्विगर्ददेशीय राजा वा नाम । महाभारत में

्नकुल से युद्ध करते हुये यह परास्त हुत्रा था। चेम गुसाई –एक मध्यकालीन वैप्णव मक्त जो धनुर्धर राम की उपासना किया करते थे।

द्मेमजित-मत्स्य के अनुसार चेमधर्म के पुत्र का नाम।
द्मेमदर्शिन्-उत्तर कोशल देश के राजा का नाम। दुर्वल
होने के कारण ये राज्य-अप्ट हो गये थे। कालक वृचीय
नामक ऋषि की शरण में जाकर उनसे कपटनीति तथा
सुनीति की शिचा ली, जिससे इनमें धर्मबुद्धि ही प्रवल
हुई। विदेहवंशीय राजा जनक से इनकी मित्रता थी।

्रेड्स् चेमधर्मन्-भागवत श्रौर विष्णु पुराण के श्रनुसार ये काक-वर्ण के पुत्र थे।

द्गेमधी–चित्रस्थ जनक के पुत्र का नाम । विप्ख पुराण में इनको चेमारि कहा गया है ।

च्लेमधूर्ति-१. यह साल्व राजा के मंत्री तथा सेनापित थे। इनको सांव ने परास्त किया था। महामारत युद्ध में कौरवों के पत्त से युद्ध करते हुए बृहत्त्वत्र ने इनका वध किया था। २. एक चत्रिय वीर का नाम। ये बृहंत के भाई थे। सात्यकी से इनका युद्ध हुआ था।

त्ते ममूर्ति-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। इसकी मृत्यु भीम ारा हुई थी। पाठान्तर से इसे चेमधूर्ति भी कहते हैं।

त्तेमवसेन्-दे० 'सेमधर्मन'।

द्मेमवृद्धि-सात्व राजा के सेनापित का नाम।

न्तेमरार्मन्-दुर्योधनपत्तीय एक राजा का नाम । जिस समय द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना का सेनापतित्व कर रहे थे, उस समय इसने अपनी सेना की ब्यूह-रचना सुपर्णाकार की थी।

द्तेमा-१. एक श्रप्सरा का नाम जो करयप तथा मुनि की कन्या थी। २. एक यौद्ध भिचुणी, जिससे कोसलराज प्रसेनजित ने श्रनेक धर्म-संबंधी प्रश्न किये थे।

द्त्रोम्य-१. राजा उत्रायुध के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम सुवीर था । २. दे॰ 'द्रेम' ।

द्तिमेन्द्र-१.(समय लगभग१०४० ई०) एक सुविख्यात कर-मीरी, कवि, लेखक तथा श्राचार्य। इनके पिता का नाम प्रकाशेन्द्र श्रीर पितामह का नाम सिंधु था। इनका जन्म त्रिपुरशलशिखर पर हुआ था। इन्होंने स्वभिनवगुप्त के निकट साहित्य, अलंकार तथा भागवताचार्य सोमपाद के निकट धर्मशासा का अध्ययन किया था। इनके उपा-ध्याय का नाम गङ्गकथा। निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस धर्म के माननेवाले थे। हि॰ वि॰ कोवकार इन्हें हिन्दू ही मानते हैं। इन्होंने हिंदू होते हुये भी वौद्ध शास्त्र को माना था तथा बुद्धदेव को भगवद्वतार स्वीकार किया। मतांतर से ये पहले शैव, फिर वैंप्णव शौर श्रंत में वौद्दमतावलंबी हो गये थे। इनकी रचित ३६ संस्कृत पुस्तकों का पता मिलता है जिनमें से निम्नलिखित श्रति प्रसिद्ध हें —(१) श्रौचित्य विचार चर्चा, (२) कला विलास, (३) दर्प दलन, वृहत्कथा मंजरी, (१) भारत मंजरी, (६) रामायण मंजरी, (७) समय मातृका, (८) सुवृत्त तिलक, (६) दशावतार चरित तथा (१०) अवदान कल्पलता । इनके रचित प्रंथों के द्वारा काश्मीर के इतिहास पर भी प्रकाश पहता है। निरपेच भाव से इन्होंने शैव, वैप्णव घौर वौद्ध ग्रंथों की श्रालोचना की थी। र. मदन-महार्णव नामक संस्कृत ज्योतिशास्त्रकार। ३. लोकप्रकाश नामक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता। ४. गुर्जर निवासी यहुशर्मा के पुत्र तथा हस्तजनप्रकाश नामक संस्कृत-ग्रंथ के रचयिता। ४. एक ग्रंथकार जो राजनगरवासी बाह्मण थे। पितन्तद् नरेश शंकरलाल के श्रादेश से सेमेन्द्र ने संस्कृत भाषा में लिपि-विवेक श्रीर मानृका-विवेक की रचना की थी। स्त्रीम-१. सुद्चिणा का पैतृक नाम। र. श्याम पराशर कुलोत्पन्न एक श्रुपि का नाम।

खंगसेन-ये जाति के कायस्थ थे। श्रच्छे लेखक थे। गोपी तथा गोपों के माता-पिता के नाम श्रंथों से दूँदकर इन्होंने एक श्रंथ बनाया था जिसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन है।

खंडपाणि-ये ग्रहीर के पुत्र थे। श्रन्य पुराणों में इनको दंडपाणि कहा गया है।

खंडिक ऋोद्भाटि-केशिन के गुरु का नाम। केशिन के यज्ञ में एक व्याघ्न ने एक गाय मार डाली। केशिन ने सभा बुलाकर इनसं प्रायश्चित पूछा था। ये एक शाखा-प्रवृतक भी थे। दे० 'पाणिनि'। खंडिक श्रीर खांडिक्य पर्यायवाची हैं। दे० 'केशिध्वज'।

खगड़-वज्जनाभ के पुत्र का नाम । विष्णु पुराण के श्रनु-सार इनका नाम खंखनाभ श्रीर वायु पुराण के श्रनु-सार खंखण था। इनके पुत्र का नाम विधृति था। खगपति-गरुड़ का एक पर्याय।

खगम-एक तपस्वी वात्मण का नाम। एक समय जय ये अग्निहोत्र में संलग्न थे, इनके एक मित्र सहस्वपाद ने विनोदार्थ तिनके का एक सप वनाकर इनके अंग पर डाल दिया, जिससे ये मूर्छित हो गये। इन्होंने शाप दिया, "जिस प्रकार का सर्प मेरे शरीर पर डाला है, वैसा ही सपंत्र स्वयं हो जा।" मित्र के अत्यंत करुण विलाप करने पर इन्होंने कहा कि मृगुकुलोत्पन्न रुरु से जब तेरी भेंट होगी तब मुक्ति होगी और फिर तुमे पूर्व रूप मिल जायगा।

खगराय-दे॰ 'गरुड़'।

खद्वांग-विश्वसह राजा के पुत्र का नाम । इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की वड़ी सहायता
की थी। प्रसन्न होकर देवताओं ने इनसे वर माँगने को
कहा। इन्होंने उनसे केवल यह जानना चाहा कि श्रभी
इनकी कितनी श्रायु शेप है। उत्तर मिला — 'केवल एक
सुहूर्त' (एक घड़ी या एक घंटा)। तत्काल ही मृत्युलोक
में अपनी राजधानी श्रयोध्या में श्राकर श्रपने ज्येष्ठ पुत्र
दीर्घवाहु को सिंहासनारूद कर, ये ध्यानस्थ हो श्रात्मस्त्ररूप में लीन हो गये। भविष्य पुराण के श्रमुसार
खट्वांग के समान कोई ऐसा न होगा जो स्वर्ग से श्राकर
घड़ी भर में श्रपने दान श्रीर ज्ञान के वल से परव्रह्म में
लीन हो। मतांतर से दिलीप श्रीर खट्वांग एक ही
व्यक्ति थे। दे० 'दिलीप'।

खड़गवाहु-एक माचीन राजा जिसको सिंहल देश के राजा

ने एक हाथी दिया था। इनके पुत्र दुःशासन के एक रीतापीर इस गार्थ। पर संप्राधी करते समय गिर कर झर गरे।

स्वट्रमभरः सीमष्ट्र देश के एक गड़ा का नाम, जिन्होंने गीता में 15वें राज्याय के पाठ हारा एक माहाण को सद में मुफ रिया था।

र्याप्तान-एतगर पे पुत्र या नाम । भागतगुद्ध में ये भीम दें हाथ में मारे गये।

रानफ-विदुर है नित्र का नाम। ये सोदने के काम में क्तर्यंत निषुरा थे। जब हुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिये लालागृह में भेज दिया था, उस समय विदुर के चाह्रद में इन्तिने एक बदी मुरंग सोद टाली थी, जिससे पदिव निकल सके थे।

रानपान-भागवत के खनुसार धंगराज के पुत्र का नाम ! इनके सुत्र दिसिक्य थे।

-रानी-एर पिटुणी सी का नाम । महाराज विक्रमादित्य मी सभा के नवरवों में से एक रत्न मिहिर यह की खीधीं। मिटिर के पिता या नाम बराह था। घत: उनके पुत्र पराहिनिहिर फें नाम से प्रसिद्ध हुये। बराह ने गणना रुग्के यह समका था कि उनके पुत्र का एक वत्सर मात्र परमायु था । इसलिये एक ताल्रपात्र में रखकर समुद्र में महा दिया जिसमे घपने पुत्र की मृत्यु घपनी खाँखों से न देगें । यहते-यहते यह पात्र लंका पहुँचा । वर्हा उसे लंका-पासियों ने पकड़कर पाला-पोसा धोर धंत में खना नाम की बन्या में विवाह कर दिया जो स्वयं ज्योतिप शाप में प्रवीण थी। युना से शपने जन्म का समाचार सुनकर निवित पूर्वा सहित लसुद्र यो मार्ग से उज्जयिनी भी और घन परे। एक सधःज्ञान बछुदे की श्रायुनागुना में पापनी मूल समक कर मिहिर ने श्वपने सब ज्योतिष-मंध समुद्र में फेंक दिये, परन्तु गना ने पुन: गणना करके मिद्ध रिया कि उन्होंने भृत नहीं की थी। खतः मिहिर में भपने सब भंध समुद्र से निकाल लिये। केंत्रल पाताल गणना नातक प्रंथ समुद्र के प्रथाद जल में जा चुका था। उसका उदार न हो सका। उप्तयिनी पहुँचकर रागा ने प्रचले स्वसुर को सप्रमाण सिद्ध करके दिया दिया वि उन्होंने अपने एवं दी सायुनागाना में भूल की थी। प्रवर्भी पायु १ वर्ष न हो हत । १०० वर्ष की थी। एक यार महाराज विक्रमादित्य में चराह के नवलों की गएना दर्भ का कामह किया, पर हुमें समभव समस्कर में में: वितित एमें। तब राता ने नलतीं की मलना की सरणियि इसे समन्त ही। एका वी विद्रता सुनदर महाराष्ट्र से इंग्यार में इसे बाने की बाला दी। राजा गना पा सम्मान परमे हो उपमुख्ये, दिन्तु बसह ने पान्यपुर्वे प्रयास में राने से यपना व्यमान सममहर निर्देश की उसकी कीम साटने की माला है। किंद्रि ने इसके विशेष किया। सिंतु राना ने पठा कि में। काम पूर्व हो पुर्व है। बनः जीन बाटने में फोर्ट हरित नहीं है। जीम वाले के साथ ही गना की मुख दी गर्दे । र्मान्त्र-भागवत हे भनुसार सत्ता प्रभाव के पुत्र । एनके

पुत्र का नाम चाचुप था। विष्णु धौर चायु पुराणों है घनुसार ये प्रजानि के पुत्र थे खौर इनके पुत्र का नाम चुप था।

खनिनेत्र-रंभ के पुत्र का नाम। यह अत्यंत दुव महति के थे जिससे राज्य से पदन्युत कर दिये गये थे। इस वाद इनके पुत्र सुवर्च गद्दी पर वेठे।

खर-१. एक राजस । यह रावण तथा सूर्पणखा का मारं कहा जाता है। सुमाली राचस की कन्या राखा का विरववसु सुनि का यह पुत्र था। वनवास फे समय पंत्र-यटी में जब लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक कान काट निर्दे ये तव श्रपनी वहन के लिये यह रामचंद्र जी से युद्ध कारे के लिये द्याया था। उसी समय राम ने इसका वर्ष किया। २. एक राज्य जो कंस का अनुचर था। ३. रावणपद्मीय एक श्रन्य राज्स का नाम । ४. लंबासुर र एक भाई का नाम । ४. त्रिजटा के एक पुत्र का नाम। खशा-प्राचेतस् द्रः प्रजापति तथा खासकी की पन्पा से

करयप की पती धोर यत्त गर्ण की जननी थीं। खांडव-१. एक प्रतिर्प का नाम । इनका जन्म भृगुशाहा के छंतर्गत गात्रपुकुल में हुया था। २. एक वन का नाम जिसे यिन को संतुष्ट करने के लिये अर्जुन ने श्रीकृत की सहायता से जलाया था। यज्ञ पृतपान करते-करते प्यप्ति को प्रजीर्ण हो गया था श्रीर इसी से उस यन को घात्मसात कर वह स्वस्थ होना चाहते थे । इंद्र ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उस वन में उसका मित्र तपक

नामक सर्प रहता था। खांडवायन-परश्चराम ने एक महान यज्ञ किया था। उसमें एक सुवर्णमय वेदिका वनवाकर करवप को प्रापित की। करवप की श्रनुमति से जो बाह्मण यज्ञभाग के श्रधिकारी समभकर उस पर वेंट गये वे खांदवायन समभे गये। खाहिक्य-मृतध्वज के पुत्र का नाम। ये केशिया के

सीतेले भाई थे। दे० 'केशिनुदार्मि'। खाटिक-एक प्रसिद्ध वैष्णुव भक्त, कवि तथा मत-प्रचारम का नाम। खातादास-एक प्रसिद्ध वैदण्य भक्त । ये टीका जीकी पद्धित

क श्रनुयायी थे । खादित-हास्रयाण का नामांतर । दे० 'द्राह्मायाण' । ग्वागंति-लुगा कवि का पैतृक नाम।

रियंति-(चित्रिचित्रि)-विश्वामित्र कुनोत्पन्न गोत्रकार तथा भवर के नाम।

र्याचिन-एक प्रसिद्ध हरिमक।

रवीची-एक प्रसिद्ध वैष्णव मक्त । ये घवदास जी के शिष त्था नामादास जी के गुरुभाई थे।

न्युरेक-भविष्यकाळीन निमिर्तिंग वंशीत्पत म्होच्छ रागा। स्वता-एक प्रसिद्ध वैद्याव मक्त । इन्होंने चारों धामों में

धरिमच्छिका प्रचार किया। रव्म-एक प्रसिद्ध वैकाय सक्त । नामादास जी के अनुमार ये एक दिलात भक्त थे नथा प्रत्य भक्तों के रचक थे। नामतिर रोमदास है।

न्यम (पैटा)-एक असिद्ध वैकाय भक्त । ये 'गुनीस' नामक

स्थान के निवासी थे। भिचावृत्ति द्वारा संत-सेवा में रत रहते थे। खेम वैरागी~एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। खेमाल रत्न-राठौरवंशीय एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। खेल-एक प्राचीन राजा का नाम। इनकी स्त्री का नाम विश्वला था। युद्ध में जव इनका पैर टूट गया, तब श्रश्वनीकुमारों में रात ही भर में दूसरा पैर लगा दिया। दूसरे दिन पुनः ये युद्ध में सिमालित हुये । खोजी-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा साधक । इनके विषय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि इन्होंने श्रपनी कुटी में एक घंटा वाँध रक्ला था स्रौर कह रक्ला था कि जब हम प्रभु के समीप होंगे तो यह घंटा स्वयं बजने लगेगा। कहते हें, इनके देह-त्याग के अवसर पर वह घंटा स्वयं वजा था । खोरा जी-मथुरा निवासी एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिचावृत्ति-द्वारा जीविका निर्वाह तथा संतसेवा करते थे। ख्याति-भागवत के अनुसार उल्मुक तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम। मतांतर से यह कर्दम तथा देवहृति की कन्या थीं जिनके पति ऋगु थे। इयातेय-एक प्राचीन ऋषि का नाम । इनका जन्म नील-पराण कल में हुआ था।

ांग-श्रकवरी दरवार के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि। इनके एक छप्पय पर रहीमखानखाना ने ३६ लाख रुपये पारितोषिक रूप में दिये थे। इनकी भाषा-प्रौड़ता के लिये ही संभवतः यह उक्ति प्रसिद्ध है-'तुलसी गंग दुहूँ भये कवियन के सरदार ।' इनका वास्तविक नाम गंगाप्रसाद था । ांग ग्वाल-एक प्रसिद्ध वैष्णवभक्त जो जाति के ग्वाल तथा व्रजवासी थे। राधा जी की सिखयों एवं,वज की गायों के नाम ढूँद कर उनकी महिमा का गान करते फिरते थे। ांगल-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कथक जो श्रन्य प्रसिद्ध वैष्ण्व कथावाचक केभाई तथा भीष्मभट्टके पुत्र थे।नाभा जी के अनुसार ये दोनों भाई हािभक्ति के कथास्तंभ थे। गंगा-एक श्रति पुरुष सलिला नदी जो पुराणों में देवी रूप में वर्णित हैं। ऋग्वेद में भी दो स्थानों पर इनका उल्लेख मिलता है। इनकी स्थिति के सर्वध में दो प्रकार की कथाएँ प्रचलित हैं-१. विष्णु के चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई थी श्रीर ब्रह्मा ने इन्हें श्रपने कमंडल में भर लिया था । कहा जाता है कि विराट श्रवतार के श्राकाश-स्थित तीसरे चरण को घोकर ब्रह्मा ने श्रपने कमंडल में रख लिया था। कुछ लोग अन्य प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं । उनके श्रनुसार समस्त श्राकाश मंडल में स्थित मेघ का ही पौराणिक गण विष्णु जैसा वर्णन करते हैं। मेघ से वृष्टि होती है श्रीर उसी से गंगा की उत्पत्ति है। २. इनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सुमेर-तनया मनोरमा श्रथवा मैना के गर्भ से हुआ था। देवता-गण किसी कारण इन्हें हिमालय से माँग लाये थे। किसी विशेष कारण से ये विह्या के कमंडल में जा छिपी थीं। देवी भागवत के अनुसार लच्मी, सरस्वती श्रीर गंगा तीनों नारायण की पत्नी हैं। पारस्परिक कलइ के कारण तीनों ने एक दूसरे को नदी रूप में अवतरित होकर

मृत्युलोक में निवास करने का शाप दिया, जिससे तीनों पृथ्वी पर अवतरित हुईं। पुराणों में गंगा शांतनु की पत्नी और भीष्म की माँ कही गयी हैं। पृथ्वी पर गंगा-वतरण की कथा इस प्रकार है। कपिल मुनि के शाप से सगर के साठ सहस्र पुत्र भस्म हो गये। उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिये घोरतपस्या त्रारम की। श्रंत में भगीरथ की घोर तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुये श्रीर उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की श्रनुमित दे दी। र्कितु ब्रह्मलोक से त्रानेवाली गंगा का भार सहन करने में पृथ्वी असमर्थ थी। भगीरथ ने अपनी तपस्या से महादेव जी से गंगा को धारण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर गंगा महादेव की जटाश्रों में खो गईं। भागीरथ के तपस्या करने पर गंगा जी को शंकर जी ने निचोड़ दिया। मार्ग में जह ऋपि श्रपने यज्ञ की सामग्री नष्ट हो जाने के कारण गंगा को पान कर गये। भगीरथ के प्रार्थना करने पर फिर उन्होंने गंगा को अपने कर्णरंध्र से निकाल दिया । तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा । भगीरथ ने श्रागे-श्रागे चलकर श्रपने पूर्वजों की मातृभूमि तक उन्हें ले जाकर उनको मुक्ति दिलाई। भगीरथ के प्रयत्न से प्रवाहित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। इनके अन्य पर्याय निम्नलिखित हैं-विष्णुपदी, मंदाकिनी, सुरसरि, देवापगा, हरिनदी, तथा ध्रुवनंदा श्रादि ।

गंगागान-एक प्रसिद्ध भक्त कवि।

गंगाजी-धूपेत निवासी एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान।

गंगादास-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रसिद्ध पयहारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक। ये नामा जी के गुरु श्रौर श्रग्रदास जी के गुरु-माई थे।

गंगासिह-श्रिप्तवंशीय करयपसिंह राजा के पुत्र का नाम। ये कल्प चेत्र में रहते थे। इनकी वहिन का नाम वीरमती था जो रत्नभानु की खी थीं। इन्होंने ६० वर्ष की श्रवस्था में कुरुचेत्र में भाणत्याग किया।

गंडकी–एक नदी का नाम । प्रसिद्ध राजा भरत का जन्म ्इसी नदी के किनारे हुऋा था । दे० 'भर्त' ।

गंधमादन-१. एक प्रसिद्ध चानर वीर जो राम के सुख्य सहचरों तथा सामंतों में से थे। इनका स्थान श्रंगद, नल, नील श्रादि के समकत्त था। २. एक प्रसिद्ध पर्वत का नाम।

गंधवं-१. वेदों में गंधवं एक देवता का नाम है, जिन्होंने स्वर्ग तथा विश्व के रहस्य को जानकर सर्वसाधारण पर व्यक्त किया। २.कद्गू पुत्र एक सर्प का भी यह नाम है। ३. देवताओं की एक जाति-विशेष जिसका निवास स्वर्ग तथा श्रंतरिच था और जिनका मुख्य कार्य देवताओं के लिए सोमरस तैयार करना था। ये ख्रियों के विशेष श्रद्धांगी तथा उन पर श्रपूर्व श्रधिकार रखते थे। श्रधवंवेद में ६३३ गंधवों का उल्लेख है, ये श्रोपिध तथा वनस्पति के विशेषज्ञ कहे गये हैं। विष्णु पुराण के श्रनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से तथा हरिवंश के श्रनुसार ब्रह्मा की नाक से हुई। चित्रस्य प्रधान गंधवं थे। मतांतर से

इनहीं अपनि वर्षपकी सी मुनि से हुई। गंधवीं सीर गागीं का युद् प्रसिद्ध है। महाभारत में गंधवं एक जानि निरोप के लिये कहा गया है जो जंगलों में रहती थी। नानों ने निप्तु की अनुमति से अपनी भगिनी नर्मदा की पुरतुष्य के पास भेजहर इनका संहार फरवाया । संधवेगान-दे॰ 'नारद'। राभवसरा-जिनवंगीत्वत देवदूत का पुत्र। इन्होंने १० वर्ष राज्य करने के बाद ईरवराधन के द्वारा मोज प्राप्त किया । गंभन्सम्। धन बाहन नामक गंबर्व की कन्या। यह गंधवं कैलान के पास स्वयंप्रभा नामक नगरी में रहता था। इस घन्या को कुट रोग था। सोमवार-वत करके या इस रोग से सुक्त हुई। गंधवती-सल्यवती का नामांतर। र्गर्भार-१. रमभ राजा के पुत्र का नाम । इसके एक पुत्र णा नाम श्रक्तिय था । २. भीच्य मनु के पुत्र का नाम । गॅर्भारवृद्धि-इन्ट्र सावणि सनु के एक पुत्र का नाम । गज-६ शकुनि के एक भाई का नाम जो दुर्याधन के मामा थे। भारत में प्रजुन के पुत्र इरावान के एाथ से इनकी रायु हुई। २. एक घीर वानर का नाम था जो राम-सेना कं मेनापतियों में से एक थे। ३. गजासुर नाम से प्रसिद्ध एक देख्या गजकरण-एक यस का नाम। गज्यति-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिन्होंने चारों धाम में हरि भनि का प्रधार किया था।

गजनुक्ता-गजसंग की एक कन्या का नाम जो वलाखान मी मी थी। सामंतपुत्र रक्तदीज चामुंड धौर वजाखान या हुन हुआ था जिसमें बलाखान चौरगति की प्राप्त हुये और गणमुक्ता उनके साथ सत्ती हो गई। गजसेन-दे॰ 'गजसुका'।

गजासुर-१. पारक नाम मसिद्ध श्रसुर का एक सेनापति। कपादी नामक रह ने इसका वर्षे किया। यह शिव का यदा भक्त था। काशी में शिवर्लिंग की स्थापना भी इमने की था। ३.महिपासुर का पुत्र।

्र गजेंद्र-विरूट पर्वत पर रहनेयाला एक मसिद्ध गज । पूर्व जन्म में पढ़ राजा इंडिएम्न था और ऋषि अमस्य के राप से हाथी हो हर जन्मा था। जलहीदा फरते समय इसने फिल के मति सम्मान नहीं प्रकट किया था, इसी-िए शाव का भागी हुना। यह एक बार एक तालूब में स्नान कर रहा था। वहीं इसे एक बाह ने पका लिया। गमायान सुद हुन।। इति में हार मानकर गण ने हिर को अकारो। भगपान ने प्रस्ट होका हमका हुटकारा िया, नमी परायोनि से इसही सुक्ति हुई। नागुरत के बनुसार मगतान का इस मुकार प्रकट होना 'क्वेंद्र-मोनन' सन्तार के गाम से प्रसिद्ध है। दे॰ 'ईव्युस्त' साथा 'स्पात'।

गाँउ छ। रोपस्ता नाम की एक वेरवा जो छपने सीते रो बहुत प्या पर्यो थी। एक दिन उसी सस्ते में एवं महत्त्रमा निवाते । तस्य मान्म न या कि बह धेरदा का गर है। ये गड़ों भिजा में लिए चले गये। जय वर्वे वस्ति भिरा मात्म हुई चौर माप ही उन्हेंनि वह

भी जाना कि यह वेरया छपने तोते से वहुत प्रेम कर्ता है, तव उन्होंने वेश्या से कहा कि तुम इसे रामनान पदाया करो । उसी दिन से घेरया तोते को रामनाः पदाने लगी। यरापि उसे मालूम न था कि राम नाम र क्या प्रभाव है किंतु उसकी जीम राम नाम के उच्चार में इतनी श्रभ्यस्त हो गई शी कि मृत्यु के समय भी कर जान में ही उसके मुख से राम नाम निकलता रहा भी यह भवसागर पार हो गई।

निर्माश-१. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्ता नाभा जी ने इतक नाम देश मसिद्ध भक्तों में गिनाया था। २. शिव हे गलों के श्रधिपति इन्हें शिव तथा पार्वती का पुत्र का जाता है। इनका समस्त शरीर मनुष्य का शीर मुक हाथी का है। कहा जाता है कि इनके जन्म के समा शनि भी इन्हें देखने आये थे। शनि जिसे देख लेते दे उसका सिर घड़ से घलग हो जाता था । शनि के देखे ही गरोश का सिर श्रलग हो गया। उस समय विष्तु रं फहने पर उत्तर दिशा में सर किये हुए इंद्र के हार्थ ऐरावत का सिर काटकर गर्गोश को लगा दिया गया। इनके एक दन्त होने के लिए यह प्रसिद्ध है कि एक बार शंकर श्रीर पार्वेती निदा मन्न थे। गरोश उस समर द्वारपाल थे । परशुराम शंकर से मिलने घाये। गणेश ने उन्हें रोका जिससे मुद्ध होकर परशु से उन्होंने इनका एक दाँत काट ढाला। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने पृथ्वी की परिक्रमा करनी चाही। सभी लोग पृथ्वी के चारों छोर गये। गरोश ने सर्वन्यापी राम नाम लिंग्वकर उसी की परिक्रमा कर डाली, जिससे देव-तायों में सर्वप्रथम उन्हीं की वन्दना या पूजा होती है। फहा जाता है कि च्यास के बोलने पर गर्णेश ने ही महा-भारत को लिपिचद किया था। इनका चाइन मूपक है। लंग्बोदर, हेरंच, द्वेमातुर, इकदंत, मूपकवाहन, गजबदन, गणपति तथा विनायक धादि इनके धन्य नाम हैं।

गर्गाश देहेर्।नी-एक प्रसिद्ध, हरिभक्तिपरायणा मध्यकालीर महिला । ये शोदछा नरेश मधुकरशाह की पटरानी थीं। इनके संबंध में कई विचित्र कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। भन्नों फे लिए इनके यहाँ कोई परदा न था। एक बार भक्त वेप में दोई ढाकू वहाँ घुस गया खौर उसने रानी से धर र्मागा। रानी ने फहा—'धन तो सब मकों की सेवा में लग गया।' इससे फुद्ध दोकर टाष्ट्र रानी को छुरी मार कर भाग गया। रानं। ने घाव को छिपा लिया और राज ने इसलिए नहीं वताया कि फिर भविष्य में भक्ताणीं 🖣 थाने में एकावट होगी।

गति-भागवत के अनुसार पुलह प्रद्यि की की न नाम ।

गद-१, भागवत के खनुसार वासुदेव की पत्नियाँ। देवहा तथा देवरिवता नामक खियों से जो बच्चे हुए थे वे गर् कुरलाये। महाभारत के अनुसार ये कृष्ण के सीतेले भार थे घीर भारतयुद्ध में पांडवीं के पद्य में थे। २. एक प्रमुख का नाम जिसे भारकर विष्णु ने एसकी हिंहुचों में पन गदा बनाई थी। इसी गदा की धारण करने के कारण उनका नाम गदाधर हुद्या था।

गद्गद्-जांयवान तथा केसरी नामक विख्यात वानर वीरों के पिता का नाम ।

गदांद्यौवन-भागवत के अनुसार देवरिचता से उत्पन्न एक पुत्र का नाम।

गद्यधर-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

गदाधरदास-एक प्रसिद्ध वैष्याव भक्त। बुरहानपुर के निकट इनकी गद्दी थी। ये सदा 'लाल विहारी' नाम से कृष्ण की उपासना करते थे।

गद्दाधर भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णाव, भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक तथा वृंदावनवासी भक्त । ये श्रकवर सम्राट के समकालीन थे । इंनके जीवन की कई रोचक कथाएँ भक्तमाल की टीकाश्रों में मिलती हैं । नाभाजी ने इस नाम के कई भक्त गिनाये हैं । एक बंगाली, एक वाँदेवाले श्रीर एक वरलभाचार्य जी के शिष्य गदाधर मिश्र ।

गदाभक्त-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णाव भक्त । गभस्तिनी-लोपामुदा की बहिन तथा दध्यंच् ऋपि की पत्नी । इसका नामांतर छातिथेयी भी था ।

गयंती-नल पुत्र गय की स्त्री का नाम ।

गय इस नाम के कई प्राचीन राजा हो गये हैं। १. भाग-वत के अनुसार उल्क तथा पुष्करणी के पुत्र का नाम ! २. हविध्न के पुत्र का नाम । ३. श्राय् के पुत्र का नाम । ४. अमूर्तरेय के पुत्र का नाम। ये शत वर्ष तक केवल यज्ञाहुति की राख खाकर रहे थे। अग्नि के वरदान से ये वेदज्ञान के श्रधिकारी हुये। एक वार इन्होंने एक महान् यज्ञ किया। इस यज्ञ फल से एक वट वृत्त चिरजीवी हुन्ना, जो ऋत्तयवट नाम से शसिद्ध है। इसके द्वारा श्रामं त्रित होने पर सरस्वती नदी प्रादुर्भूत होकर विशाला नाम से प्रसिद्ध हुई। ४. रामायण के श्रनुसार एक वानर का नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था। ६. नल तथा द्रित के पुत्र। इनकी खी का नाम गयंती था। चित्रस्थ, सुँगत्ति तथा श्रवरोधन इनके तीन पुत्र थे। इन्होंने एक बार ऐसा यज्ञ किया कि इनके कठिन प्रगा के श्रमुसार सब देवताओं ने प्रत्यत्त होकर अपना-अपना भाग ग्रहण किया। नाभाजी के अनुसार ये एक प्रमुख हरिभक्त थे। ७. इल अथवा सुद्युम्न राजा के मध्यम पुत्र। यह गयाकुटी में राज्य करते थें।

गयश्चात्रेय-एक सूत्रद्रष्टा का नाम ।

गयप्तात-एक स्कद्रष्टा का नाम । यह प्लती के पुत्र थे । गयासुर-एक राचस जिसका वध विष्णु ने केकट देश में किया था । इसका शरीर पाँच कोस लग्वा था ।

गर-सुवाहु का पुत्र। इसने हैहय, तालजंघ, शक, यतन, पारद, कांबोज तथा पल्लव राजाओं का राज्य अपहरण किया था। एक बार यह सपरिवार भागंव ऋषि के आश्रम में स्था था। वहाँ अल्पकालांतर ही मरण को मास हुआ। इसकी खी का नाम कल्माणी तथा पुत्र का नाम सगर था।

गरिष्ठ-एक ऋषि का नाम जो इंद्र सभा में सिम्मिलित हुये थे।

गरुड़-एक बौराणिक पत्नी, जिनका आधा शरीर मनुष्य का श्रीर आधा पत्नी का है। ये विष्णु के वाहन माने जाते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के परचात् वालखिल्यों की तपस्या के फलस्वरूप करयप श्रीर वनिता से पत्तिराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई। कद्रू और वनिता की शत्रुता के कारण कद्रू पुत्र सर्पों के ये बहुत बड़े श्त्रु हैं। इनका मुख रवेत, पंख लाल श्रीर शरीर सुनहला है। इनके पुत्र का नाम संपाती श्रौर पत्नी का नाम विनायका है। श्रपनी माता को कद्र से स्वतंत्रता दिलाने के लिये इन्होंने पाताल लोक से श्रमृत की चोरी की जिससे इंद्र से घोर युद्ध हुआ। श्रंत में अमृत को इंद्र ने ले लिया । मानस के अनुसार एक वार गरुड़ के मन में राम के परम-ब्रह्मत्व पर संदेह उत्पन्न हुआ क्योंकि लंका युद्ध में मेघनाद ने उनको नागपाश में वाँध लिया श्रीर गरुँड़ को उनका वंधन काटने के लिये जाना पड़ा । इस संदेह को गरुड़ ने नारदादि से कहा । किसी प्रकार भी संदेह दूर न हुआ। अंत में शंकर जी ने इनको काकभुशृंढि के पास भेजा। वहाँ जाते ही इनका संदेह दूर हो गया। रामचरित मानस के चार वक्ता और श्रोता वर्ग में से काकभुशंढि श्रीर गरुड़ भी एक वर्ग हैं। इनके अन्य पर्याय हैं :--गरुत्वान्, तार्घ्य, वैनतेय, खगे-रवर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ग, पन्नगाशन, पन्नि-सिंह, उरगाशन, विष्णुरथ, शालमलीस्थ तथा खगेन्द्र श्रादि ।

गरुड़ पुराण्-श्रप्टाद्स महापुराणों में से एक, जिसकी श्लोक संख्या १६००० तथा प्रकृति सात्विक कही गई है। गरुड़ कल्प में विष्णु भगवान ने इसे सुनाया जिसमें विनतानंदन गरुड़ के जन्म की कथा कही गई है। इस पुराण में तंत्रों के मंत्र श्रोर श्रोपिधयों का वर्णन श्रिषक है। रस्न, धातु श्रादिकी परीकाविधि विस्तार से दीगई है। इसके परचाद सृष्टि-प्रकरण्यसे लेकर सूर्य तथा यदुवंशी राजाश्रों का इतिहास तक का वर्णन किया गया है। पारचात्य विद्वान् विल्सन गरुड़ पुराण के श्रस्तित्व पर ही संदेह प्रकट करते हैं।

गर्ग-यदु-वंश के पुरोहित। कृष्ण का नामकरण करने के लिए वसुदेवने इन्हें गोकुल भेजाथा। नंद ने इनका विशेष आदर-सत्कार किया था। सर्व-प्रथम इन्होंने रोहिणी-पुत्र का नाम 'संकर्पण' रक्खा था। फिर राम की परम श्रभि-रामता वता कर, अति वलयुक्त होने के कारण उनका नामकरण 'वलराम' भी किया था। देवकी-पुत्र का नाम इन्होंने ही 'कृष्ण' रक्खा था तथा वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्होंने के कारण उन्होंने के वास्य वसुदेव भी कहा था एवं उसमें नारायण से श्रधिक गुण वताए थे। इस प्रकार नामकरण के वाद वे मथुरा वापस चले गये थे।

गर्गे भारद्वाज-एक स्कट्टण का नाम । गर्गे भूमि-वायुमत से गार्ग्य के पुत्र का नाम । गर्देभी मुख-कश्यप कुलोत्पन एक गोत्रकार का नाम । गर्देभी मुख शांडिल्यायन-एक श्राचार्य का नाम । इनके गुरु का नाम उद्रशांडिल्य था ।

गवय-रामसेना में एक वानर का नाम। ये घरवमेध के समय घरवरचा के लिए शत्रुप्त के साथ गये थे। गविजात-एक वहार्षि का नाम।

गविष्ट-करयप तया दनु के एक पुत्र का नाम।

४६ ] गविष्टिर प्रात्रय एक मुक्तद्रश का नाम। गगिय-१. भीष्म का मानुक नाम। दे० भीष्म'। २. एक बार पार्वती ने घायने शरीर का मैल छुड़ा कर उसकी एक मृति बनाहर गंगा में दाल दी जा सजीव हो गई फीर देवतायों में उसका नाम गांगेय रखकर उसे गर्णो ष्टा द्याविषय पदान किया । गांगोद्धि प्रामिन कुनोखब एक गोत्रकार । गंगोद्धि नामांतर है। गांदिनी-पारिसा की एक कल्या का नाम जो यहुवंशी रपणन्य को ज्याही थी ख़क्त खादि इन्हों के पुत्र थे। गांदिनी गवद का शर्थ हैं — प्रतिदिन गाय देने वाली। रटा जाता है किये १२ वर्षों तक माता के गर्भ में रहीं। मनिष्ट होने की प्रार्थना किये जाने पर इन्होंने कहा कि नीन पर्य तक प्रतिदिन प्रावाणों को गो-दान करो। ऐसा धी रिया गया सीर तब ये उत्पन्न हुई । इन्होंने प्रतिदिन एक गज-दान करने की प्रथा जारी रेक्सी। गिथार-भागवत के खनुसार आरब्ध के पुत्र का नाम। मप्त के प्रमुसार ये शरहान् के तथा बाबु के श्रमुसार ष्यस्त के पुत्र थे। गांधार देश के राजान्त्रों मुख्यतः शक्ति फा गरी राम था। दे॰ 'गांधारनग्नजित्'। गांधार नग्नजित्-एक गांधार राजा का नाम । इनको माम के संबंध में विशेष जानकारी थी। इन्होंने प्रान्त शब्द के श्वर्थ के संबंध में खपना बस्तंत्र गन प्रकाशित किया था। गांधार, कायन-प्रगस्त कुनोत्पन्न एक गोत्रदार का नाम । गांधारी-१. गांधार देश के राजा सुवल की कन्या का नाम । इन्होंने याल्यकाल में जित्र की श्राराधना की थी, िरमसं इन्हें १००९त्र होने का वस्त्रान मिला था। कुरवंश में पुत्रों की कभी थी, अतएव भीष्मादि ने एतराष्ट्र के िये गांवारी को मांगा । गांवारी का विवाह एतराष्ट्र से हो गया। यह जानरर कि पति छन्त्रे हैं, गांधारी ने शनना धाँनों में सदा के तिये पटी याँघ ली। कालकम से इनसे दुर्गोधनादि सी पुत्र हुये। उनके उत्पत्ति की कर्रा इस मौति है :--गोंघारी १०० एवीं का यस्दान पाएर गर्भेक्सी हुई, दिनु के वर्ष व्यक्तीत ही जाने पर भी िर्मा महार गर्भ बाहर नहीं निकला । बलपूर्वक बाहर निवालने से शिक्षु के स्थान पर केवल एक मासर्पिट निक्या। स्ताम में उस मासपिट के सी टुकरे कर घलग घारम प्तहेंभी में स्मृतिमा। समय पर उसमें से दुवींभन कपर ह्या, हिंदु का ऐसे प्रमुख नक्सीं से मेरद हुता कि भूतराष्ट्र ने कात्या उसे त्यान दिया। उसके बाद घटन निम्मानमें पुत्र क्ष्यत हुने। एक घट्टे से दुःसाण नाम की जन्मा उत्पर हुई। ये जादर्र पत्नी तथा चार्रः माता भी। पनिमनाणीं में इनका स्थान समगाय है। पास्त्वरिक सुरु के ये अन्यंत तिहार थीं। शपने सामने ही तुम हरे हैं 100 पुत्र मारे गये, तुम क्रम्म सी मुपासन इन्तिने उनकी पहन भागीना की बीर पुरक्तिने का उत्तरप्रतिका बन्धी पर वात्रका उन्ने माप हिया कि ों में। जबने मनी पुत्रों हो मृतु हेनें, झीर परिवार-

रित हो पन्यान रोक्न मारे वार्षे । पतिनना गांधारी

श्रिग्नि-समाधि हुई। भाग्यवश संजय भागकर वचर्न २. कोण्ट की कन्या का नाम। ३. अजमीद की कं स्ती का नाम। ४. करवप तथा सुरभि की एक रू का नाम। गातु श्रात्रेय-एक स्कद्रप्टा का नाम। गात्र-उत्तम मन्वंतर में सप्तिपयों में से एक का नाम। गात्रवत्-कृष्ण के एक प्रत्न का नाम। गाथिन्-विरवामित्र के पिता तथा कुशिक के पुत्र का क गाथिन कौशिक मंत्रद्रष्टा भी थे। यह श्रंगिराकुलोलः गोत्रकार तथा (चेदार्थदीपिका के श्रनुसार) इंद के स तार थे। इन्हीं को पुराणों में गावि कहा गया है।? 'गाधि'। गायि-विश्वामित्र के पिता । वास पुराण के अनुसार कुशारव के पुत्र थे। इनकी माता पुरुकुत्सु की कन्या म भएचीक ऋषि के दिये हुये चरु के प्रभाव से इनके विह मित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस वालक में एत्रिय हैं। बाह्मण दोनों के गुरा विद्यमान थे। इनकी कन्या का क सत्यवती था। ये काव्यकुव्ज देश के राजा थे। नामार के अनुसार इन्हीं के नाती (कन्या के पुत्र) प्रसिद्ध यमकी सुनि हुये जिनके चात्मज परश्चराम थे। गानवंधु-एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध गायनाचार्य का नाम इनकी उन्पत्ति वाराह-कला के पूर्व घोरकल्प में हुई था। नारद ने इन्हों से गान-विद्या सीखी थी। कालांतर न किसी कारण से इन्हें उलूक योनि प्राप्त हुई। गामटी-(गाँवरीदास) एक प्रसिद्ध सध्यकालीन वैष्पा गायत्री-मला की खी का नाम। कहा जाता है कि ए बार प्रह्मा ने एक यज्ञ श्रारंभ किया। यज्ञ में श्रधीगिर्ट का होना परमावस्यक है। श्रतः मह्या ने श्रपनी प्रथम पर्या सावित्री को बुला भेजा, किंतु सावित्रा ने कहा। थर्भा हमारी सहेतियाँ नहीं श्राई हैं। घतः इंद्र सृयुनाः से एक ग्वालिन लाये जिसके साथ वामा ने गंधर्य विवाह किया । इसी का नाम गायत्री पढ़ा । गायत्री के <sup>गृह</sup> टाय में समान्ध्रम श्रीर दूसरे में पन्न है। यस लान सम का है। गुले में मुक्ताहार ब्यार लिर पर मुक्ट है। एर वार गुहरपति ने पाद-प्रहार द्वारा इनका सिर तीय दिया। इनमें इनकी मृत्यु नहीं हुई चिन्त देवीं की बलति हुई। गायश्री मंत्र वेद का संवये प्रचलित मंत्र शीर गायश हेंद नुपन प्रसिद्ध हुँद है। गायबी की चेदमाता भी कर गया है। यह मंत्र सबसे द्यधिक पुनीत तथा पावन मान

का यह शाप अत्तरशः सत्य हुआ था। युधिशि है। भिपेक के श्रवसर पर इन्होंने दस दिनों तक होत. में घपने मृतपुत्रों का श्रंतिम संरकार किया, बार् कर्तिकी पूर्णिमा को पति के साथ वन चली गई। वार वेदच्यास इनके आध्रम में गये। उनके प्रभाव कुरुत्तेत्र में मृत द्रोग श्रीर भीष्म श्रादि के इनको ह हुये। व्यास के प्रभाव से इनके सब मृत पुत्र भी कि पट् । इन्हें इस बात से बहुत संतोप हुआ । इस के ६ महीने के बाद उस वन में एक भयानक शाहर गई। धृतराष्ट्र, क़ुंती तथा गांधारी खादि की दावान

मक्त । यं जितयाने के निवासी थे ।

ाया है। प्रत्येक बाह्मण के लिये त्रिसंध्या में इसका जप किरना चनिवार्य माना गया है। गायत्री मंत्र इसु प्रकार िहै:--ॐ भूः भुतः स्वः तत्सिवतुः वरेण्यम् भर्गो देवस्य ें धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। मंत्र का मौलिक त्राशय इस भाति है--'हम उस परम तेजमय सूर्य (सविता) के उस तेज की उपासना करते हैं कि वह हमारे मन श्रीर ेंबिद्धि को प्रकाशमान करे।' ायून-भृतु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

नागें-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

ग्रागी वाचक्रवी-१. एक अत्यन्त ब्रह्मनिष्ठ तथा पंहिता उवैदिक स्त्री का नाम । जनक की सभा में इन्होंने याज्ञ-वल्क्य मुनि के साथ शास्त्रार्थ किया था। यह वचवक ं ऋषि की कन्या थीं। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है। २. दुर्गाका एक पर्याय।

गुग्ये-१. महर्पि गर्ग के पुत्र । अपनी अत्यधिक ब्रह्मनिष्ठा तसे इन्होंने गर्ग से स्वतंत्र अपना गोत्र चलाया। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है। ये यादवों के कुलगुरु थे। एक बार यादवों ने सभा में नपुंसक कहकर इनका उप-हास किया जिससे रुप्ट होकर इन्होंने लौहचूर्ण खाकर शिव की तपस्या की श्रौर यह वर माप्त किया कि चादवों का विनाश करनेवाला पुत्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने गोपाली नामक श्रप्सरा से विवाह करके कालयवन नामक महा-पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया जिसने यदु कुल का का नाश किया। २.एक तत्वज्ञानी महर्षि। यह गार्ग्य तथा गौतम के शिष्य थे। ३.एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार तथा वैयाकरण ऋषि । इनका उल्लेख यास्क तथा पाणिनि ने किया है। हेमादि ने इन्हें एक ज्योतिपी माना है। यही गार्य वालाकि के नाम से प्रसिद्ध हैं।

गाग्येहरि-श्रांगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । गार्गिहर नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं।

गार्ग्यायएा-उघालकायन के शिष्य का नाम इनके शिष्य पाशशर्यायण थे।

गार्हायएा-मृगु कुलोत्पन्न एक ऋपि का नाम ।

ाल-एक राजा का नाम। इन्होंने नील पर्वत पर एक मंदिर चनवाया था।

गालव-१.विश्वामित्र के प्रिय शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि। शिन्ता समाप्त होने पर विस्वासित्र इनसे गुरु दिन्णा लिये विना ही प्रसन्न थे, किंतु इन्होंने दिल्णा देने का श्राग्रह किया, श्रतएव रुष्ट होकर इन्होंने ५०० रयाम-कर्ण घोड़े माँगे । इसे छपनी शक्ति से वाहर की वात समभक्तर इन्होंने विष्णु की घाराधना की। प्रसन्न होकर विष्णु ने इनकी सहायता के लिये गरुड़ को भेजा। सब दिशाओं में घुमाकर गरुड़ इन्हें राजा ययाति के यहाँ ले गये श्रीर उन्हें श्रपनी समस्या वताई। यशाति भी श्रसमर्थ हो रहे थे। उन्होंने अपनी परम सुंदरी कन्या माध्यी गालव को सोंपकर कहा कि इसे योग्य वर को सोंपकर उससे घोड़े गाप्त कर सकते हो। माधवी को यह वर प्राप्त था कि पति-समागम होने पर भी उसका कौमार्य नष्टनहीं होगा। उसे लेकर ये हरीरव, दिवोदास, धौर उशीनर तीन राजात्रों के पास गये। इन तीनों ने बारी-बारी

से साधवी से विवाह करके पुत्र प्राप्त किया चौर उसके वदले दो-दो सौ घोड़े दिये। इस प्रकार गालव ऋपि ने ६०० घोडे विश्वामित्र को दे दिये श्रीर २०० के लिये उस कन्या को ही विश्वामित्र को सौंप दिया। इसे पाकर गुरु संतुष्ट हुये श्रोर उनसे भी माधवी को श्रष्टक नामक एक पुत्र हुन्ना। दे० 'माधवी'। र. विदर्भ कों डिन्य के शिप्य का नाम । इनके पुत्र कुमार हारित थे। ३. वायु के श्रनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य। ४. विरवामित्र के पुत्र का नाम। इनका नाम 'गालव' क्यों पड़ा, इसकी एक कथा हरिवंश में इस प्रकार दी हुई है – राजा सत्यवत के निन्द्य श्राचरण के कारण राज्य में घोर श्रकाल पड़ा श्रौर सव श्रन्न के श्रभाव में त्राहि न्नाहि करने लगे। विश्वामित्र ने निरुपाय हो इन्हें गल से वाँध कर बेचने के लिये खड़ा किया। इसी से इनका नाम गालव पड़ा। राजा सत्यवत ने इन्हें वंधन मुक्त करके इनके पिता के हवाले किया। ये वैय्याकरण थे। पाणिनि ने इनका उल्लेख किया है।

गालवि-त्रंगिरा कुलोखन्न एक गोत्रकार का नाम । गाल-वित् इनका नामांतर है।

गावलागि-संजय का नामांतर है। दे० 'संजय'।

गिरधर-एक प्रसिद्ध वैप्णव घाचार्य, पुष्टिमार्ग के चनुयायी तथा प्रचारक । ये गोस्वामी बिद्वलनाथ जी के सात पुत्रों में से एक तथा श्री वल्लभाचार्य जी के पीत्र थे।

गिरएति-हिमालय का एक पर्याय।

गिरा-सरस्वती का एक पर्याय । दे० 'सरस्वती' ।

गिरापति-दे॰ 'ब्रह्मा' ।

गिरिका-उपरिचर वसु राजा की स्त्री। इससे वृहदय श्रादि छः पुत्र तथा काली श्रथवा मत्स्यगंधिनी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी।

गिरिच्नत्र-विष्णु पुराण के अनुसार श्वफल्क के पुत्र का

गिरिजा–उमा का एक पर्याय । दे० 'उमा' ।

गिरिधर-कृष्ण का एक पर्याय। कृष्ण ने इंद्र की उपासना वंद करके गोकुल निवासियों को गोवर्धन की पूजा करने की सम्मति दी। सभी लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे कुद्ध होकर इंद्र ने मुसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। ऋति वृष्टि से पीड़ित गोकुल निवासियों के रचार्थ कृष्ण ने श्रपनी छिग्रनी पर गोवर्धन धारण किया। इसी से उनका नाम गिरधर या गिरधारी हुआ । दे० 'कृष्ण' ।

गिरिधरग्वाल-एक प्रसिद्ध बैंग्णव भक्त जो मालपुरना नामक गाँव में रहते थे। इस नाम के कई भक्तों का उन्नेख भक्तमाल में किया गया है। वल्लभाचार्य के पौत्र का नाम भी गिरधर था जो इनसे भिन्न था।

गी-वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती का नामांतर। दे० 'सरस्वती' ।

गीतविद्याधर-एक गंधर्व का नाम ।

गुराकेशी-इंद्र-सारिय मातिल की कन्या का नाम। इसकी माता का नाम सुधर्मा था । इसके श्रनुकृत कोई वर नहीं मिल रहा था। श्रंत में नागलोक के त्रिकृट नाग का पुत्र मनोनीत हुशा। किंतु नागों को गरुट का यहुत भय

भा, प्रतप्य मानति ने धृंद्र से पहिले घम्रत दिलाकर उसे द्रमस्य दियाया और तब गुरावेशी का उससे विवाह रिया ।

नुक्तिधि-१. यहद्त नामक एक वैदिक सामण का प्रत्र। मह जायंत हुर्गुरी तथा स्थलनी था। पर शिव पूजा के प्रवाद में हुमें मुक्ति मिली। पानंतर कृषेर ने इसे उत्तर-िया हा द्रिपिति बना दिया। २. एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । इन्होंने घारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया । गुग्यनी-१, सिंहल देश के चंद्रसेन राजा की सी। २.

दे॰ 'सन्नाज्ञित'।

गुण दोगर्⊸गीं, देश के राजा । इन्हें श्रभयानंद ने जैन मत में दीएित रिया था।

गुरमान्द्र-१. प्रपद्धीप के एक प्रतापी तथा परमैरवर्यवान राजा। इनिर्धा का नाम मुर्शाला था जिससे सुलो-चना नाम की एक पत्या उत्पन्न हुई थी। २. पुलह तथा रवेता के पुत्र का नाम ।

गुपाल-दे० 'गोपाल'।

गमक-पाँडवाँ के समकालीन सिंधु-देशीय एक राजा का

नाम ।

गुरु-१. हे॰ 'तृहस्पति'। २. भागवत के श्रनुसार सांकृति के पुत्र का नाम। मत्स्य में इनको गुरुधि, विष्णु में रुचि-रिं तना वायु में गुरुवीय कहा गया है। दे॰ सांकृति'।

३. भीष्य सनुके पुत्रका नाम ।

गुरुदोप-विष्णु के घनुसार ये बृहत्त्व्य के पुत्र थे।

गुरुमि-दे० 'गुरु'।

गुरुभार-गरङ के पुत्र का नाम ।

गुरुवीय-दे० 'ग्रु'।

र्विज-यीग देग्य के एक पुत्र का नाम।

गुलाम निश्ती-एक प्रसिद्ध सुफी विचारक तथा पहुँचे हुए प्राचीर जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहन्मद जायसी षे गुरु थे। जायसी ने इनके विषय में लिखा है—''वेष्ठ

मगत्म जगन के हुँ उनके घर बाँद ।'' राह- १.(निपाद) प्रसिद्ध राम-भक्त निपादराज गुढ जो शंगवेर-

तर के स्त्रामी थे। बनवास के समय इन्होंने राम, सीता श्रीर लक्ष्मण को गंगा पर कराया था। नाव पर वैठाने के पूर्व इन्होंने राम के चरण घोषे थे। राम के चित्रहट निवास ने समय भरत जब डनमें मिलने जा रहें थे। उस समय

उनको सम पा शसु समुमक्तर ये सुद्ध करने को प्रस्तुत हो गये थे। इन्होंने हुमिदा नामक एक राज्य का वध हिया था जो धयोष्यावानियों को दुख देने के निष् भेजा

गमा याः २. पानिदेय पा नामांतरं।

सुहयासिन-वैक्तात सन्वंतर के वाराह कल्पांत स र्रोहर हे एत अपनार का नाम । इनता स्थान हिमा-गप के महोलंग निवार पर्ह । उत्तरम, बामदेव, मदा-मौग नवा सँदाया नाम हे इनके चार पुत्र थे।

सुदिल-एक यान राजा का नाम । ये त्यूह यंश में उपका हुए भे। इनके एवं का नाम वान्यतमाँ यो। इन्होंने ४० यो तर भाग शिवा ।

म्हारायीत है। 'होरा'।

गृत्तमद्र-१, १३ लिकिका नाम। यह इनका सदना तथा

इनके कुल, दोनों का नाम है। ये श्रांगिरस् कुनोता शुनहोत्र के पुत्र थे। विष्णु पुराण के श्रनुसार ये चंद्रकी पुरुरवा के वंशोत्पन्न एक एत्रिय थे। प्रसिन्द शीनक श्रा जिन्होंने चारों वर्णों की व्यवस्था की, इन्हीं के वंशज थे। वायु पुराण के धनुसार शुनक इनके पुत्र ये और शीन इनके पात्र। ये इतने पराक्रमी थे कि इनको देखकर लोगो को इंद्र का भ्रम हो गया धतएव लोग इन्हें उठा ने गरे, पर इंद्र ने इन्हें छुड़ाया और इनका नाम गृत्समद रक्ता। अनुक्रमणी के खेनुसार ये एक खांगिरस् थे जो भूगु रे कुल में उत्पन्न हुये थे। महाभारत के अनुसार ये हैहगाउ वीतहच्य के पुत्र थे जो बाह्मण हो गये थे। नहाभारत हो एक कथा के घनुसार एक वार इन्होंने इंद्र का रूपभारत किया और इंद्र को श्रसुरों के बंधन से मिकन भागने क श्रवसर दिया । कुछ परिवर्तन के श्रनुसार मह कथा मं

मंत्र-पाठ द्वारा इन्होंने मुक्ति पाई जिसमें इन्होंने दिखाय था कि इंद्र एक दूसरे व्यक्ति हैं। ऋग्वेद के दितीय मंदर में इनके घनेक मंत्र हैं। गृध-श्री कृष्ण के एक पुत्र जो उनकी मित्रविदा नाम नी

पुराणों में मिलती है। असुरों द्वारा वद होने पर एक

ची से उत्पन्न हुए थे।

गृधिका-१. करयप की एक कन्या का नाम जो तमश री स्त्री थीं चौर जिन्होंने गुधों की सृष्टि की थी। गृह्पति-विश्वानर नामक एक मुनि-पुत्र का नाम ! इनकी

माता का नाम शुचिप्मती था। विश्वानर सपत्नीक नर्मदा तट पर नर्मपुर नामक स्थान में रहते थे। ये बढ़े कर्मनिष्ठ तथा वेदाध्ययन में रत रहते थे। पर इनके सोई पुत्र नहीं था। स्त्री के खात्रह से इन्होंने काशी जाकर वीरेरवर महादेव की उम्र तपस्या की। उन्होंने प्रत्यच दर्गन देकर पर दिया थौर इन्हें गृहपति नामक पुत्र उत्पुत्र हुशा। वालक के नवें वर्ष में नारद ने घाकर फहा कि विपुत श्रयवा शक्ति इस वालक को घातक है। इन्होंने शिव की

कटिन तपस्या धारंभ की। शिव ने प्रसन्न हो इन्हें बर

दिया श्रीर श्रिक्ति की पदवी दी। इनका स्थापित किया हुया शिवलिंग काशी में खन्नीरवर नाम से प्रसिद्ध हैं। २. दे० 'यन्नि' ।

गी-१. राजा महादत्त की खी का नाम । ये देवल प्रापि की फन्या थीं। इनको सरस्वती श्रथवा सन्नत भी कहते हैं। २. मानस नाम के पितरों की कन्या का नाम। ३. रामीक ऋषि की खी। प्रसिद्ध छंगी ऋषि इन्हीं के पुत्र

थे। १. शुक्रकी स्त्रीकानाम । गोकर्ग-१.वैवस्वत मन्वंतर के सातर्वे वाराह करण में गोकर्ग नामक शिव का एक अवतार हुन्या था। इन्के चार पुत्र थे - कारयप, उरानस्य, स्ययन तथा गृहस्पति । २, दे० 'व्यात्मदेव'। ३.काश्मीर के एक राजा का नाम । ये गोपा दिग्य के पुत्र थे। इन्होंने गोकगोरवर महोदय की स्थापना की थी। इन्होंने १८ वर्ष तक राज्य किया या । गाकुलनाथ (गोरवामी)-प्रसिद्ध वैक्कुव श्राचार्य, कवि

नया मत मचारक। ये विद्वलनाथ के सात पुत्रों में से एक गया यज्जभाचार्य के पात्र थे। ये स्वयं भी एक यपि तथा विद्वान् थे। यहा जाता है कि 'दो सी बावन वैप्णवों की वार्ता' श्रोर 'चौरासी वैग्णवों की वार्ता' के संकलन या प्रणयन इन्होंने ही कराये थे। विना जाति-पाँति का विचार किये केवल हरिभक्ति के श्राधार पर ही ये दीज्ञा दिया करते थे। एक वार ईन्होंने 'कान्हा' नामक एक भंगी को श्रीनाथ जी के मंदिर में गले लगाया था, जिससे वह उनका दर्शन पा सके।

गोखल-विष्णु के धनुसार न्यास की शिष्य-परंपरा में वेदमित्र के शिष्य। मतांतर से ये देवमित्र के पुत्र थे। भागवत में इनका नाम गोखल्य खिखा हथा है।

गोखल्य-शाकप्य ऋषि के शिष्य का नाम। इन्होंने उनसे ऋग्वेद की एक शाखा का श्रध्ययन किया था। दे० 'गोखल'।

गोग्णीपति-१. श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।
२. श्रत्रि कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम।

गोतम (गौतम)-शतपथ बाह्यण के श्रनुसार सप्तऋषियों में से एक ऋषि श्रोर न्याय दर्शन के प्रणेता। ये एक धर्मशास्त्र के भी रचियता हैं, जिसका नाम गर्ग संहिता है। इसका संपादन स्टेज़नर नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने किया है। इन्हें गौतम भी कहते हैं। पंच कन्यायों में से मयम श्रहिल्या इनकी ही स्त्री थीं। चंद्रमा श्रोर इंद्र से उनका श्रवैध संबंध प्रसिद्ध है। दे० 'चंद्रमा', 'इंद्र' तथा 'श्रहिल्या'।

गोदावरी-दिच्य मान्त की एक पवित्र नदी का नाम। गोधन-दे॰ 'गोवर्धन'।

गोपति-१. करयप तथा प्राघ के एक पुत्र का नाम । २. पांचाल देश के एक राजा का नाम । भारतयुद्ध में ये पांडवों के पत्त में थे । ३. राजा शिवि के पुत्र का नाम । ४. विश्वभुज नामक श्रप्ति का नामांतर । इनकी स्त्री का नाम नदी था !

गोपनंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा नाभा जी के यजमान। गोपन-एक गोत्रकार का नाम। ये अत्रि के कुल में उत्पन्न हये थे।

गोपवन श्रात्रेय- एक स्कद्भन्य का नाम।
गोपा-सिद्धार्थ या बुद्ध की पत्नी। राहुल नामक एक पुत्र
उत्पन्न होने पर गौतम इन्हें छोड़ कर विरक्त हो गये थे।
यशोधरा इन्हीं का नाम है। मैथिलीशर्ग के 'यशोधरा'
नामक खण्ड कान्य की नायिका ये ही हैं।

गोपाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला। इनका

निवास संभवतः नामाजी के श्रास-पास था।
गोपाल-१. एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त जो नागूजी के पुत्रथे।
नाभाजी के श्रनुसार ये एक दिगन्त वेष्णव श्राचार्य तथा
श्रसंख्य भक्तों के पालक हुए। २. जयपुर नामक
स्थान के रहनेवाले एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त। ये ऐसे भक्तों
में थे जिनके विपय में भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान की पूजा से श्रिषक महत्वपूर्ण भक्तों की पूजा का है।
ये इतने चमाशील थे कि किसी ने इनके एक गाल पर
एक थप्पड़ मारा तय दूसरा गाल दिखाकर इन्होंने कहा
यह तो इस कृपा से वंचित रह गया। (भक्तमाल में
गोपाल नाम के कुल छु: भक्तों के उल्लेख हैं) ३. सलखान नामक स्थान के रहने वाले एक प्रसिद्ध वेष्णव भक्त।

गोपाल जी (ग्वाल)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये चेता के रहनेवाले थे।

गोपाल भट्ट-महातमा न्यंकट भट्ट के पुत्र, प्रसिद्ध वैष्ण्व भक्त । ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से एक थे । सर्वस्व त्याग कर वृन्दावन में इन्होंने निवास किया । कहा जाता है कि इनकी सेवा वाली शालियाम की मूर्ति में से ही वैशाखी पूर्णिमा को राधारमण की सुंद्र सूर्ति प्राप्त हुई जिसे इन्होंने मंदिर में स्थापित किया, जो श्रभी तक विद्यमान है ।

गोपल भक्त-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । काशी के पास ्वबुलिया नामक गाँव के रहने वाले थे ।

गोपाली-१. एक अप्सरा का नाम । गार्च्य ऋषि ने इससे विवाह कर कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया था, जिसने यदुवंश का नाश किया । दे॰ 'गार्च्य'तथा 'कालयवन' । २. एक प्रसिद्ध हरिभक्तिपरायण महिला । इन्हें नाभाजी ने यशोदा का अवतार माना है ।

गोपीनाथ (पंडा)-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । इन्होंने चारों ्धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया था ।

गोभानु-राजा विह्न के पुत्र स्रौर तुर्वेसु के पोत्र। हरिवंश के स्रानुसार ययाति के शाप से इनके वंश का यह नाम हो ्गया।

गोिभल-१.एक गोत्रकार ऋषि जो वत्सिमित्र के शिष्य तथा करयप कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके द्वारा रचित कई प्रंथ प्रसिद्ध हैं। जैसे—गोिभल गृहस्त्र, गोिभल गृह कारिका तथा गोिभल परिशिष्ट इत्यादि।गोिभल को हेमादि ने नारायणीय तथा कौयुभी शाखा का गोत्रकार माना है। २. कुवेर के एक दूत का नाम। एक वार विमान से यह आकाशमार्ग से यात्रा कर रहा था, उस समय इसने सत्यकेत की कन्या तथा उग्रसेन की स्वी पन्नावती को जल-की इन करते हुए देखा। पद्मावती श्रसाधारण सुंदरी थी। उसके सोंदर्य से यह मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप धारण करके एक वृत्त के नीचे वैठ गया। इसे देखकर पन्नावती भी कामवश होकर पतित हुई। गोमती-श्रवध प्रांत की एक नदी का नाम।

गोमुख-मातिल के पुत्र का नाम । मातिल इंद्र का विपान वाहक था श्रीर गोमुख इंद्र-पुत्र जयंत का सारथि ।

गोरख-(गोरखनाथ) नाथ संम्प्रदाय के संस्थापक, एक महान योगी। इनके गुरु मत्स्येन्द्र (मिछिद्रनाथ) थे। एक वार हिमालय-स्थित वीरिसह नगर पर कृष्णांश ने चड़ाई की थी उस समय गोरख ने उस नगर की रचा की। वहाँ के राजा के छोटे भाई प्रवीर घोर कृष्णांश में घोर युद्ध हुआ। प्रवीर के पच के सभी वीरों को गोरख ने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया, जिससे कृष्णांश को विजय प्राप्त न हो सकी। फिर गोरख को प्रसन्न करके उन्होंने इनकी सय विद्या सीख ली। गुरु गोरख ज्ञाना-श्रयी शाखा के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी शाखा में हिंदी साहित्य में निर्गुण्पंथी कई किंव घाते हैं। क्यीर पंथ के निर्माण में नाथ पंथ का यहुत यहा श्रेय हैं। गोरखनाथ के संमदाय में जाति-पाति का विचार नहीं होता था। यह एक श्कार से मानव मान्न का धर्म था।

गीरवानाय के समय के जिप्य में विदानों में मतसेद है। 'नाथ मंग्रदाय' नामक धापनी पुन्तक में श्री हज़ारी प्रसाद र्ग हिंदेई। इनरा सगय विक्रम सं०की दसवीं सदी मानते हैं। इनहीं जानि सीर जन्म स्थान के विषय में भी निहि-चन मन नहीं है। दिवेदी जी या शनुमान है कि गोरख-नाथ प्राति के प्राताम थे और प्रोतास वातावरण में को थे। इन्हें गृह सम्येन्ट्र कर्मा बीद्ध साधक थे। गोरख-गाय के गाम से २= संस्कृत अंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें श्रम-नगर, अमरीयनासनम् गोरच पद्धति, गोरच सहिता, तथा सिद्ध सिद्धान्त पद्धति बहुत महस्वपूर्ण हैं। हिंदी में भी गोरमनाथ की कई पुस्तक मिलती हैं। ठा० बद्ध्वाल र्षा गोत मे ४० पुरतरों का पता चला है। 'सबदी' को पे सदसे प्रविक प्रामाणिक मानते हैं यद्यपि सबसे प्रधिक मचलित 'गोरमयोध' है। शंकराचार्य के बाद भारत में एतना महिमायान पुरुष नहीं हुआ। नाथ संस्प्र-दाय हिसी न किसी रूप में महाराष्ट्र प्रदेश में कर्नाटक में यय भी मचलित हैं। गालग-एक गंधर्व योदा का नाम। लगातार १४ वर्षी

तक यानि से युद्ध करने के बाद यह बीरगित की मास
पुषा।
गांवधन वज में स्थित गोकुन के समीव के एक प्रसिद्ध
पदाए का नाम। वजतार्सा पिरते छुंद्र की पूजा करते थे।
एका ने छुंद्र की पूजा खोट गोंवधन की पूजा करने की
सकाद थी। एससे प्रमुख हो छुन्द्र ने प्रज को दुवाने
के निये सुमलाधार पर्या की। गोकुल में बाहि-बाहि
मच गई। तब भगवान कृष्ण ने गोंवधन पर्वत को खपने
पार्व हांग्र की छुनुनी पर उठा निया, जिससे एक भी
युद्ध पार्ना प्रजवासियों के जपर नहीं पद्धा। छन्त में छुन्द्र
को हार मान लेनी पद्धा। हसी से कृष्ण का एक नाम
गिरुष्टर पद्धा।

गोवधनानाय-एक प्रसिद्ध संस्कृत कृषि। गीतगोविद्ध-यार तथदेव ने इनका उल्लेख किया है। 'श्रावां सप्त-कर्ता' नामक इनका प्रसिद्ध प्रस्थ है। इनके पिता का नाम नीतात्वर था। इनके एक शिष्य उद्यन थे जो गंभागः नैरायिक उद्यनाचार्य थे। गोवासन-एक कृषिय वीर तो शिय नाम से प्रसिद्ध हैं। भाग युद्ध में ये शीरों के पक्ष मे नहे थे।

भागत तुद्ध सं यं कारता कं पद्ध सं लष्ट्रं थे। गोविद्द १. एक प्रसिद्ध वैद्यान सक्त कथा कथानाचक । २. एक व्यक्ति विद्याद सक्त । ये सक्षरा-संदान के प्रसिद्ध सम्में में पुरु थे। १. एक व्यक्ति संस्परालीन वैद्यान

्मक । ४. दे० 'दिल्तु' । गोर्जिद (दान) नामानंदी संबदाय के एक प्रमुख भक्त नेषा प्रचारक । ये यावा पैदारी जी के प्रचान जिल्लों में से एक थे । नामा जी इनके गुरु खप्रदास जी के गुरुमाई

या । गोबिद गोम्यामी गोम्यामी बिहलनाथ जी के सात पुत्री में भे एक पुत्र जी प्रसिद्ध देशाय ज्ञानाये तथा महाशीश ये । गीम्यामी जी के मातो पुत्री में शहमान्यतम गटियाँ महाशित की । देव विकासनाये ।

मोलिइ द्वार-नाप्यम्याससार सम्मद के समस्तर्भन

एक प्रसिद्ध शाचार्य। ये शलंकारशासी थे। इंट्राल्ड मैथिलकृत भक्तमाला में इनको काव्य-प्रदीप का रचिता कहा गया है। गोविददास-एक प्रसिद्ध वैष्णय भक्त। ये नाभा डां इं समकालीन (मंभवतः उनके शिष्य) थे। इन्हें पूर्व भक्त माल कंट थी जिसका ये नित्य पारायण करते थे। मरु माल पूरा होने के बाद नाभा जी ने एक छुष्य उन्हें विषय में भी लिखा है।

गोविंद ब्रह्मचारी-एक प्रसिद्ध चैप्णव भक्त । इन्होंने चारों धाम में हरि-भक्ति का प्रचार किया । गोविंद शर्मन्-भास्करांश निवादित्य के पिता का नाम। गोविंद स्वामी-प्रसिद्ध 'श्रप्टछाप' के खाठ कवियों में से एक कवि । ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, शनन

हरिभक्त तथा उच्चकोटि के व्रजमापा-कवि थे। गोवृपध्वज-कपाचार्यं का नामांतर। दे॰ 'कृप' तथा 'कृषीं। गोशर्य-ऋग्वेद् में इनका उल्लेख ऋषि करव, पश्य तव वसुद्रस्यु के साथ हुन्ना है। गोश जावाल-एक यज्ञकर्ता ऋषि का नाम। ये सुद्रिए

गोश्रु जावाल-एक यज्ञकर्ता घ्टपि का नाम । ये सुद्रिर् ् होम् प्राचीन शालि तथा शक्त जावाल के समकालीन थे। गोष्ठायन-एक गोत्रकार ऋपि । गोस-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक ।

गोहिल-गिल्होत वंश के थादि पुरुप का नाम। ये स्पे वंशी राजा शिलादित्य के पुत्र थे। इनके पिता शिला-दित्य युद्ध में मारे गये। उस समय इनकी माता पुष्प-लावती गर्भवती थीं धौर वे भाग कर पर्वत की धौर डा छिपीं। वहीं गुहा में इनका जन्म हुथा। इसीलिए इनका नाम गोहिल हुथा। गौडिनि-एक गोत्रकार ग्रापि। गौतम ध्यांग्र-वायुपुराण के धनुसार ये शिव स्वामी वे

पुत्र थे।
गौतम श्राम्मि-एक श्रापि। बहाज्ञान के संबंध में इनश विराट के साथ संवाद हुया था। गौतम कूप्मांड-कजीवत की संतति का यह साधारण नाम हैं। वासु पुराण में कृप्मांड के स्थान में कृप्मांण पाठ है। कृप्मांग को देव सहश मानकर गृहस्थ के विषे

्नित्य तर्पेण का विधान है। गोतम स्मृति-ग्रन्दादश स्मृतियों में से एक। इसके एक यिता गीतम ऋषि हैं। गोतमी-प्यस्थामा की माता तथा होणाचार्य की ही

का नाम । गौरदास-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । ये कीव्ह जी है शिष्य थे । गौरमुख-१. उन्नसेन के उपाध्याय । सांव के साथ सूर्य है

संबंध में इनका संबाद हुआ था । २. शमीक शांपि ने विषय । ३.एड राजा । इनके पास चितामणि थी, जिमही महायता में इन्होंने सुवतीक पुत्र दुर्जुय की सैन्य समेन महमानी की थी। इर्जुय ने लोभवश इनसे चितामणि चारी पर इन्होंने देना प्रस्थीकार कर दिया। तय दुर्जुर में इनका भीषण युद्ध दुष्या, जिसमें इनका सर्वस्व नार हमा।

गौर वर्गन-ग्रथवंवेद के ग्राचार्य परिहर का पुत्र। ये वौद्ध नेता थे। इन्होंने गौड़ वंश में राज्य किया। गौर वाहन-पांडवों के समय के एक राजा। गौर वीति-ग्रंगिरस् कुलोत्पन्न एक गोत्रकार तथा प्रवर का नाम। गौर शिरस्-एक प्राचीन ऋषि का नाम। गौरि-हे० 'पार्वती'। गौरिक-मांधाता का मौलिक नाम। वायु के श्रनुसार

गीरिक-मांधाता का मीलिक नाम । वायु के अनुसार युवनारव के पुत्र का नाम । गौरिधीति-एक सुक्तदृष्टा का नाम । यह शक्ति के पुत्र

ोरियोति-एक सुक्तद्रप्टा का नाम। यह शक्ति के पुत्र ुथे। एक मत से पाराशर और ये एक ही थे।

गोरी-१. मांधाता की माता का नाम। मत्स्य के श्रनुसार यह श्रंतिनार की कन्या थीं। २. देवकी का नामांतर। २. दे० 'सीता'। ४. हरिभक्ति-परायण मध्यकालीन एक प्रसिद्ध महिला। ४. एक प्रसिद्ध राग। सूर आदि कवियों ने इसका प्रयोग प्रायः किया है। ६. दे० 'उमा'। गौरीस-दे०'शिव'।

प्रंथिक-विराट के यहाँ अज्ञातवास के समय नकुल ने ्यह नाम धारण किया था।

यसन-तारकासुर के सेनापित का नाम । यह तारकासुर श्रीर इंद्र के युद्ध के समय उपस्थित था । तारकासुर के युद्ध के श्रनंतर् यह विष्णु के हाथ से मारा गया ।

श्रामद्-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । श्राम्याग्रि-भृगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । श्रावा-करयपकी एक स्रोतथा दत्त की एक कन्या का नाम । ग्लावमैत्रेय-बकदाल्म्य का नामांतर ।

ग्वाल भक्त-एक प्रसिद्ध श्रहीर भक्त। एक वार वन में भैंसे चराते हुए इन्हें एक साधु मिले। भैसे वहीं छोड़कर ये घर चले श्राये श्रोर घर में कह दिया कि उन्हें एक भिचुक को दे श्राये हैं जो घी-सहित दे जायेंगे। उधर भैंसों को चोर हाँक कर चले गये। परन्तु दिवाली के दिन सब भैंसें वहाँ पहुँच गईं। उसी दिन चोरों ने इन भैंसों के गले में चाँदी की हँसुली वाँधी थी। वह हँसुली भी साथ में चली श्राई। इस प्रकार हिर ने श्रपने भक्त की सहा-यता की।

घंट-विसप्ट कुलोत्पन्न एक बाह्यण । इन्होंने वेलपत्रों से शिव की १०० वर्ष तक पूजा की थी।

घंटाकर्ण-शिव के एक गण का नाम। यह शाप के प्रभाव से मनुष्य योनि में उज्जियनी में प्रकट हुआ और विक्रम की सभा के सब पंडितों को परास्त करने की महात्वाकां जा से शिव की उम्र तपस्या करने लगा। श्रंत में इसे वर मिला कि कालिदास को छोड़कर सब तुमसे परास्त होंगे। ऐसा ही हुआ। इसने शिव से कालिदास को भी परास्त करने का वर चाहा था। शिव ने यह स्वीकार नहीं किया। इस-लिए इसने भविष्य में शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा की। सब पंडितों को परास्त करने के बाद इसने कालि-दास को जुनौती दी। कालिदास ने इससे यह कहलाया कि यदि बढ़े छुंदों में यह शिव की स्तुति बनाकर पाठ करे तो में हार मान लूँगा। वह जानते थे कि यह शिव का नाम न लेने की प्रतिज्ञा कर चुका है। पर घंटाकर्ण ने ऐसे छंद बनाकर सबको चिक्त कर दिया जिसमें शिव का नाम याये बिना ही उनकी पूरी यस्तुति विद्यमान थी। इसके प्रभाव से वह शाप मुक्त हुआ और शिव ने बुलाकर उसे अपने गर्लों में स्थान दिया। हरिवंश में कुछ भिन्न रूप में घंटाकर्ण की कथा वर्णित है। यह बड़ा शिव-भक्त और विष्णु का दोही था। विष्णु का नाम इसके कानों में न पड़े, इसलिए इसने अपने कानों में घंटे लटका रक्षे थे। इसी से इसका नाम घंटाकर्ण पड़ा। शिव से मुक्ति की उपासना करने पर दूतों ने बदिकाश्रम में जाकर विष्णु की उपासना करने को कहा। ऐसा ही करने पर इसकी मृत्यु हुई। यह स्कंद का पार्पद था।

घंटामुख-इे॰ 'विभावसु'।

घंटेश-मंगल के पुत्र का नाम।

घटकपर - महाराजा विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक । ये एक किव तथा नीतिशास्त्र-विशारद ये । क्ट्र श्रोर यमक श्रलंकारों में ये सिद्धहस्त थे । इन्होंने राज-सभा में यह चुनौती दी थी कि यदि कोई इन्हें यमक में परास्त कर देगा तो ये उसकी दासता स्वीकार कर लेंगे। महाकिव कालिदास ने 'नलोदय' नामक कान्य लिखकर इन्हें परास्त किया । इनका रचित २२ रलोकों का 'घटकपर' नामक कान्य तथा नीति-साहित्य का 'नीति-सार' ग्रंथ प्रसिद्ध है । 'राचस' नामक एक श्रोर ग्रंथ इनका माना जाता है । इनके 'घटकपर' का श्रमुवाद जर्मन भाषा में प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यवेत्ता हुर्श ने किया है । घटकपर इनका कित्पत नाम या छग्न है ।

घट् जानुक-एक ऋषि का नाम ।

घटोत्कच-द्वितीय पांडव भीम के एक पुत्र का नाम इसकी माता हिंडिया एक राज्ञसी थी। जन्मकाल में इसका मस्तक घटक के सदृश्य था श्रीर सिर केश रहित था। इससे इसका नाम घटोत्कच (घट 🕂 उत्कच) पड़ा । यह महापराक्रमी योद्धा था। इसका शरीर पर्वेताकार था। यह देखते में ऋत्यंय विकराल लगता था । माता-पिता का वड़ा भक्त था। उत्पन्न होते ही इसने माता-पिता के चरण छुये ये । घटोत्कच का रथ ग्राठ चक्रों का था श्रौर उसमें १०० घोढ़े जुते ये। इसके रथ में गृध्र-पत्त का फंडा था। इसका सारथी विरूपाच नाम का राचस था। यह रात्रि-युद्ध तथा माया-युद्ध में पारंगत था। त्रलवुरा नामक राज्ञस को मारकर इसने दुर्योधन को भेंट किया था । महाभारत युद्ध में यह पांडवों की श्रोर से लड़ा था। दुर्योधन के वीर इसके द्वारा आहत होकर त्राहि-त्राहि करने लगे। श्रंत में विवश होकर कर्ण ने श्रर्जुन को मारने के लिये जो थमोघ शक्ति माप्त की थी उसे इस पर चलाया। इसे मारकर शक्ति श्रपना तेज सब दिशाश्रों में फैलाती हुई इंद्रलोक चली गई। इस शक्ति के रहते ऋर्तृन की विजय में त्राशंका थी। इसीलिये पांडवों की घोर से घटोत्कच को बुलाया गया था।

घटोद्र-रावण-पत्तीय एक राम्नस का नाम। घन-लंका के एक राम्नस का नाम। घननाद्-दे॰ भेघनाद। यनस्याम (गोहणमी)-प्रमित् महाधीरा चैक्य प्राचारं गणा प्रशिवाणीय कृष्णोपायना पर्वति के प्रचारक। प्रिमाणीर पर्वति के प्रचारक। प्रिमाणीर पर्वति के पारि प्रचारक महाप्रभु यहाभाचारं के वीद्य नथा गोह्यामी विद्वन्ताथ जी के पुत्र। पर्माणी-प्रमित्र विष्याय भक्त। गृह्दावन-निवासी विर्यात परिषेत्र में में पूर्व। ये महाप्रभु चैतन्य के समकालीन नथा उन्हीं शिष्यमंदली में में थे। प्रमृताव्म-एक मृत्वद्रस्था का नाम। प्रमृतीय एक मंत्रदृष्टा का नाम। प्रस्का उप-

पुरसेर्वर शिव के एक ध्वनार का नाम । इसका उप-लिंग त्याघेरवर नाम ने मसिद्ध है। यह शिव के यारहवें धारतार थे। धूर्टा-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । नामा जी ने प्रसिद्ध वैद्याव मक्तों में हनका उल्लेख किया है।

मृतिका-देवपानी की दासी का नाम ।
पृतिन-१. न्यायंभुव सन्यंतर में सरीचि के पुत्रों में से एक
का नाम । दे॰ 'मरीचि' । २. बुंबुमान के पुत्र का नाम ।
पृतकोशिक-१. पाराशयांग्य के शिष्य का नाम । इनके
कान्य कीशिकार्यान थे । २. दे॰ 'विश्वासित्र' ।
पृतकुर्ण्य-भागवन के यनुमार विश्ववत और वहिष्मंती के

प्त । यह कांच द्वीप के प्रविपति थे। इन्होंने प्रयने द्वीप के सात भाग विये थे-प्राम, मधुरुह, मेघबृष्ट, खुदामा, आजिष्ट, लोलितालें तथा चनस्पति। प्राणि-स्वर्णे की एक प्रप्तारा का नाम। यह प्रत्यत सुंदरी भी। इसे देपकर चेदच्यास मोहित हो गये थे, जिसके फलनस्प शुकदेव का जन्म हुचा। च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमिति ने भी। एनाची से संबंध किया जिसके कल से इन्हों पुत्र नागक गुत्र दरपत हुखा। एक बार प्रसिद्ध परिष भगदाज ने प्रयने प्राप्तम के संगीप प्रताची को

गंगा में रनाग करते देया। उस पर मोहित होने से एनरा गाँवपान हो गया जिसको इन्होंने एक द्रोणि (मिटी ला एक बर्गन) में रूप दिया जिससे प्रसिद्ध धर्मुधर द्रोणा-चार्य था उत्पनि हुई। महापेच (कजीज) के राजा कुरा-गाम ने भी एताची से विवाह किया जिससे ३०० एन्यायें हुई। एताची की उत्पत्ति करपय की खी प्राथा

से हुई थी। पुनाशिन एक खपि का नाम ! इन्होंने नोपी मोइन कृत्ल की तपत्ता की थी। जिसके इनको एक सुँदर गोपी का ्ष्म निपा था। पुन्यु-सेटारय के पुत्र का नाम।

शायु-भेटारय के पुत्र का नाम । भेटिस एक असित् भेजाय भक्त । पटले यह एक छाष्ट्र थे । भाजीतर में शान आस कर एक पहुँचे हुये भक्त हो भवे । चूंदर दिस्पयाण की सेना मा एक धसुर ।

षोरप्रिंगरम्-एक मेश्यप्टा का नाम । छादोग्य के ब्रानु-नार इत्योंने करण को मध्यशान का उपदेश दिया या । ये प्रिंगर प्यति के पुत्र थे। योज्यम परिनार के एक का नाम ।

भीष-कवितान की तत्या भीषा से पुत्र का नाम । भीषा विवास की बन्या । इसे मुख्यांग पा, धनप्त दीर्घकाल तक अविवाहित रूप में पिता के यहाँ रही। शंत में इसके पिता ने अरिवनीकुमारों को प्रसम्भ क्या जिन्होंने इसे रोगमुक्त किया और इसका विवाह हुना। इससे घोप थोर सुहरस्थ नाम के दो पुत्र हुये। प्रास्प-तुपित देवों में से एक का नाम।

चंचला-१. एक गोषी। राधा की सखी। २. एक वेग्र का नाम। यह विष्णु-भक्त थी जिसके प्रभाव से बंबं गई। चंचु-विष्णु, वायु तथा भविष्य पुराण के धनुसार गर हरितपुत्र थे। भागवत में इनका नाम चंप है। भविष पुराण के धनुसार इन्होंने २००० वर्षों तक राज्य किया

था श्रीर चंपा नामक नगरी वसाई थी। चंचुिल-विश्वामित्र-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम। चंड-१.एक प्रसिद्ध राएस का नाम। शुंभ-निशुंभ नामक विख्यात राचस वंधुश्रों का यह सेनापित था। चंड भीर मुंड दोनों भाई दुर्गा के हाथ से मारे गये थे श्रीर इसी

से उनका नाम चंडी, चंडिका तथा चंडा छादि पदा ।
२.त्रिपुराचुर के एक छानुयायी का नाम । जिस समय विश् पुर शिव के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय इसने नंदी के साथ युद्ध किया था । ३. एक व्याध का नाम । शिव-रात्रि के दिन शिव पर वेलपत्र चढ़ाने के कारण इसकें सुक्ति हुईं। ४. एक प्रसिद्ध चारण भक्त । ईश्वर का गुए-गान इसका एक मात्र कार्य था ।

चंडकोशिक-१.कजीवान राजा के पुत्र का नाम। उना

प्रसाद से राजा बृहद्दय को जरासंध नामक पुत्र हुन्ना था
२. एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक जिसके घाधार पर भार
तेन्दु हरिरचंद्र ने घ्रपने 'सत्यहरिरचंद्र' नाटक की रचन
की थी।
चंडतुंडक-नास्ट के पुत्र का नाम।
चंडवल-राम की सेना के एक विख्यात वानर सेनापित
का नाम। कुंभकर्ण से युद्ध करता हुया यह वीरगित को

ये जनमेजय के सर्पयज्ञ के होता थे। चंडमुंड-३० 'चंढ'। चंडश्री-मत्स्य पुराण के श्रनुसार ये विजय के पुत्र थे। इनके नामांतर चंद्रविज्ञ, चंद्रश्री तथा दंसश्री श्रादि हैं। चंडा-दे० 'चंढ'। हुगां का एक नामांतर है।

चंडारव-कुवलयारव के पुत्र का नाम। इनका नामांतर

चंद् भागेव-महर्षि च्यवन के वंशज एक ऋषि का नाम।

मास हुया ।

मदारव है।

चंडिका-दुर्गा तथा उमा का पर्याय है। नंददास ने 'दराम स्कंघ' में, एस नाम का योगमाया के लिए प्रयोग किया है। चंडी-१.दुर्गा का एक नाम।दे० 'चंद'। २. महर्षि उद्दार लक की परनी का नाम।

चंडीश-चद्र गणें में से एक का नाम । गणें ने जब दर्ष भगापति का यह विद्यंत्र किया था तय उन्होंने पूर्ण नामक मान्तित की याँचा था । नामांतर-चंडी, चंट, चंडे दयर, तथा चंद्रघंट शादि । चंडीस-दे० 'शिव' ।

चंडोदरी-श्रशोक वाटिका में वंदिनी सीता की रचा के लिये नियुक्त एक राचसी का नाम। चंद्नि-एकं गोपी। राधा की सखी। चंद्र (चंद्रमा)-१.रात को प्रकाशित होने वाले एक ब्रह जो एक देवता के समान पूजे जाते हैं। चंद्रमा को लक्मी का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र-मंथन ने मानी जाती है । चंद्रमा और राहु में शत्रुता है। इसी से राहु सदैव चंद्रमा को श्रसता है। चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा के मानस-पुत्र त्रत्रि से भी मानी गई है। कहा जाता है कि एक सहस्र वर्षी की तपस्या के वाद महर्षि मत्रि का वीर्य ही सोम में परिवर्तित हो गया । ब्रह्मा ने उसे अपने रथ पर रख लिया ! चंद्रमा ने इसी रथ पर बैठ कर २१ वार पृथ्वी की प्रदिल्ला की थी। इसी प्रदक्तिणा में उनका जो तेज चरित होकर पृथ्वी पर गिरा या वह श्रौपधियों के रूप में संसार को निरोग करता है। कहा जाता है कि एक शत पद्म वर्ष तक चंद्रमा शिव की तपस्या में लीन रहे। इसी तपस्या से प्रसन्न हो शंकर ने चंद्र की कला को अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्रमा को एक राज्य भी मिला जो चंद्रलोक के नाम से त्रसिद्ध है। चंद्रमा ने दत्त की कन्यात्रों से विवाह किया था, किंतु एक कथा के अनुसार रोहिंगी से अधिक स्नेह रखने के कारण दत्त ने उन्हें यच्या रोग से पीड़ित कर दिया था। । दिन-दिन चंद्रमा के सीण होने पर देवताओं ने दत्त से उन्हें त्रमा करने की प्रार्थना की । दत्त ने कहा कि चंद्रमा 🛚 को ऋपनी सभी पह्नियों से समानता का व्यवहार करना र चाहिये। उसी दिन से चंद्रमा की कलायें एक पत्त में चीए हो जाती हैं और एक पच में शिव के मस्तक की ं कला को लेकर पूर्ण हो जाती हैं। चंद्रमा के गोले पर एक कालिमा दिखाई पड़ती है जिसे चंद्रमा का कलंक कहते हैं। इसके विषय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा ह जाता है कि दत्त से शापित होने पर चद्रमा ने हिरन को श्चपनी गोद में विठा लिया था। इसके छतिरिक्त देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से संभोग करने के कारण ह उनके शरीर में यह कलंक हो गया। तारा के गर्भ से 'बुध' की उत्पत्ति हुई। इन्द्र-स्रहिल्या व्यभिचार में मुर्गा वन कर इन्द्र की सहायता करने के कारण गौतम ने हैं उन्हें मार दिया। वह घाव अभी तक कलंक के रूप में 🛊 मौजूद है। चंद्रमा के निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं:-इन्दु, सुधानिधि, कलानिधि, जैवात्रिक, शशि, सोम, यज, ह श्रमीकर, छपाकर, विधु, हिमकर तथा हिमरोम श्रादि। दे० 'केतु' तथा 'ग्रहिल्या'। २.करयप की पत्नी के पुत्र। ३. द्वाशरिय राम के एक सुज्ञ नामक मंत्री के पुत्र का नाम। विद्रकला-१. सुवाहु की छी। यह एक बार स्नान करने गई थी। वहाँ विक्रम का पुत्र माधव् इस पर मोहित हो क्षाया; पर इसने यह परामर्श दिया कि आप पचदीप वासी गुगाकर की कन्या सुलोचना से व्याह कीनिये। उसने द्वा वैसा ही किया। २.एक गोपी। यह राधा की सखी थी। ्रेवंद्रकांत-एक गंधर्व का नाम । इसकी कन्या का नाम ्रे सुतारा था।

चंद्रकांति-यह पूर्वजन्म में एक वारांगना थी जो पुरय-फल से वाए की कन्या ऊपा हुई और श्रनिरुद्ध से इसका विवाह हुआ। श्रगले जन्म में यह जंबक राजा की कन्या विजयैपिणी हुई।

चंद्रकेतु-१. हंसध्वज राजा का भाई। २. लक्ष्मण के पुत्र का नाम। ३. दुर्योधनपत्तीय एक राजा। यह कृपाचार्य का चकरत्तकथा। भारतयुद्ध में यह अभिमन्यु के हाथ से मारा गया।

चंद्रगिरि-्तारापीड के पुत्र का नाम।

चंद्रगुप्त (मौर्य) -मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट्। नंद्रवंश के नष्ट होने के वाद यह गद्दी पर बैठा। इसके जाति के विषय में मतभेद है। पाश्चात्य विद्वान सुरा नाम की दासी (ग्रुद्धाणी) से इसका जन्म मानते हैं, किंतु भारतीय विद्वानों का मत है कि पिप्पलीकानन के चित्रय वंश में इसका जन्म हुआ था। किन्हीं कारणों से इसका पिता नंद का सेनापित था जो वाद को बंदी कर लिया गया। चाणवय की सहायता से नंद्रवंश का नाश कर इसने मौर्य वंश की नींव ढाजी थी। भविष्य पुराण के अनुसार यह काश्यप और बुद्धिसिंह का वंशज था। इसने यवन सेनापित सुकृन (सेल्यूक्स) को परास्त करके उसकी कन्या हेलेन से विवाह किया था। इसके पुत्र का नाम विदुसार था। लगभग ६० वर्षों तक इसने राज्य किया।

चंद्रचूड़-महादेव का पर्याय । मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा ।

चंद्रदेय-१. पांचाल के एक चत्रिय राजा का नाम । यह युधिष्ठिर का चक्ररचक था श्रौर युद्ध में कर्ण के हाथ से मारा गया। २. दुर्योधन-पत्तीय एक राजा जो युद्ध में श्रर्जुन के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुआ।

चंद्रभातु–सत्यभामा द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । चंद्रवर्मा–कांबोज देश के एक चत्रिय राजा का नाम । चंद्रवाह–कुकृत्स्य राजा का नामांतर ।

चंद्रविज्ञ–भागवत के श्रनुसार विजय के पुत्र का नाम । दे॰ 'चूंदश्री' ।

चंद्रशर्मन्-मायापुरी के एक बाह्मण का नाम । यह ऋिः गोत्रज थे और इनके गुरु देवशर्मा थे । देवशर्मा की कन्या गुणवती इनकी स्त्री थीं ।

चंद्रशेखर–पुवन के नाती तथा पोप्य के पुत्र का नाम । चंद्रश्री–विष्णु पुराण के चनुसार विजय के पुत्र का नाम । े दे॰ 'चंडश्री'।

चंद्रसावर्णि-चतुर्दश मनु का नाम ।

चंद्रसेन-सिंहल द्वीप के राजा का नाम । ये रावण की महिषी मंदोदरी के पिता थे।

चंद्रहास-१. केरल देश के राजा सुधार्मिक के पुत्र। इनका जन्म मूल नचत्र में हुआ था। दिख्ता स्वक इनके छः श्रेंगुलियाँ थीं। शत्रुओं ने इनके पिता को मारकर इनकी माता के साथ सहवास किया। ये श्वनाथ हो गये। छिपा-कर एक दाई इनको यन ले गई। पर वह वहाँ स्त्रयं मर गई। यन में ये श्रकेले पढ़े थे। संयोग से राजमंत्री उधर से जा निकले। शत्रुतावश मंत्री ने इन्हें मारना चाहा;

रितु उसी का पुत्र सारा गया और ये बच गये। बढ़े होने या मंध्री की प्रम्या ने इन्हें देखा और इनके सुन्दर रबस्य पर मुरा होतर इनके साथ विवाह कर लिया। र देवत देन वे मेघावी नामक एक राजा के प्रत! जय ये पहुन छोटे थे सभी इनके माता-पिता स्वर्ग नियारे । अपने पिता के मंत्री के ये यहाँ घनाय की तरह करते थे। देवीय नास्य ने एक बार इन्हें शालियाम की एर मृति थी धीर उसी की पूजा करने को कहा । उन्हें निवादर माने वा उपदेश देवर वे खंतर्थान हो गये। नव से खाजना इन्होंने ऐसा ही किया । कई बार ये घोर विपत्ति संपर्छ। पातकों ने इनके प्राण लेने का भी धायोजन दिया पर भगतान की कृपा से सर्वत्र इनकी रण विचित्र भकार से होती रही। इनके महस्व को पह-चानने पर शवने शतुवाँ में भी ये पूज्य हो गये। ३. शी-पृत्त वे पोत्न सतायों में से एक। सर्वदा श्रीकृत्य की नेवा में छीन रहने से कारण ये पूज्य कहे गये हैं। चद्रा-१. कृत्य के समय की एक गोपी का नाम। २. गुपपति दानव की कन्या तथा शर्मिष्ठा की वहिन । घंड्रावर्ती-शर्नगवाल राजा की कन्या तथा जयघंड़ (संबोगिता के पिता) की माता । पंद्रावली-एक गोपी जो राधा की एक सखी थी। भारतेन्द्र रचित चंद्रावली नाटिका की नायिका यही घंड्रास्व-कुवलास्य के पुत्र । भंद्रीयय-राजा विराट के भाई। पंपक गालिनी-1. चंद्रहास की खी तथा केतिलंक देश के राजा थी कन्या। २. दाशरिय राम के पुत्र कुश की मी चेपिका की नी बन्यायों में से एक का नाम। घक-एक ऋत्विज का नाम । सर्प यज्ञ में इन्होंने उन्नेतृत्व मामफ पातिवंडच कराया था। इनके साथ विशंग का ਤਰਕੇਸ਼ है। भकोर-सुनंदन के पुत्र का नाम । वायु, वृत्यु तथा मलांड में ये मग से मातवर्णि, चकोर शातकर्णि, तथा शात-यक्ति महे गये हैं। पक्र-रावण की सैना के एक गएस योदा का नाम। भक्तक-विख्यामित्र के एक पुत्र का नाम। भागद्य-एक याद्य का नाम। नक्रधनु-स्थित प्रयि का नामांतर। चक्तभन्-विद्याचर का नामांतर। भक्षभागि - १. एका वा नामीतर । २. विधु नामक देख पे पिता का नाम । ३. एक प्रसिद्ध वैक्राय सक्त प्रीर मधारक । अस्तान कृषायतं नामक राष्ट्रस का नामानर । धरमाली, सबस ये एक मंद्री का नाम। चळ सुरसान-भगवान श्रीकृष्य के एक प्राय का प्रया यह फ्रेंब हर पाताया जाना था। श्रीकृत्य ने हुसी चक्र से रियुपात का यथ विदा था। भागपर - उपन नामक मृति के पिता पा नाम। घडुन् गानुब-९४ म्बद्धा या नाम। पत्न संगि-एम ग्रह्ला का नाम।

चह्य-१.इटवें मनु का नाम । भागवत के धनुसार यह सर्वः चेतस् तथा श्राकृति के पुत्र थे। इनकी खी का नाम नर-चला था। २.विष्णु पुराण के अनुसार ये पुरुजाक के पुर थे। भागवत के घनुसार धर्क तथा मत्स्य स्रोर पायु है **जनुसार पृशु छोर दिस्र ये सव एक धे** । चतुरंग-चित्ररथ अथवा रोगय राजा के पुत्र का नामः ऋष्यश्वंग ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया था जिसके फल-स्वरूप इनाः जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम पृथुलास्य था। चतुरदास-एक प्रसिद्ध वैप्णय भक्त। ये कील्ह जी ह चत् भूज-दे० 'विष्णु'। चतुभुंज (कीतननिष्ठ) एक प्रसिद्ध वैप्णवभक्त, कीर्तिक तथा कवि । ये हरिवंश जी के शिष्य तथा 'गोडवाना' शे के रहनेवाले थे। उक्त स्थान में पहिले वैष्णवमत हा श्रभाव था पर इनके प्रचार के फल से वहाँ के श्रिषकंट निवासी वेष्णव हो गये। यह स्थान भी तब से वैष्णव के ्लिये एक तीर्थ सा हो गया। चतुभुज-(नृपति) विद्वलनाथ जी के शिष्य तथा पुष्टिमार के अनुयायी, एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कवि । ये करीली है राजा थे। नाभाजी ने इस नाम के तीन व्यक्तियों है उल्लेख किये हैं। १. चतुर्भुज नृपति, २. चतुर्भुज मिछ, जो भाषा दशमस्कंध भागवत के प्रखेता थे खोर्व चतुर्मुंब वेप्णव कवि, जिनकी कविता वल्लभीय मंदिरों में गार्र जाती है। ये हरिवंश जी के शिष्य थे। चतुभुंज स्वामी-'अष्टछाप' के कवियों में से मधुरामरन के एक विशिष्ट भक्त तथा कवि । ये महाप्रभु यल्लमाचार के शिष्यों में से एक थे। इनका विशेष वर्णन 'वार्तारहस्वे तया वैत्र्व वार्तायों में मिलता है। चतुमुख-वला का एक नामान्तर । दे० 'वला' । चतुर्वेदिन्-कारयप तथा श्रायांवती के दस पुत्रों में से पर का नाम । सरस्वती ने इनको अपनी कन्या दी थी निससे इनको १६ पुत्र हुये । करयुप, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जमद्भि, वरिष्ट, वत्स, गीतम, पराशर, गर्ग, भन्नि, मृग्न श्रंगिरा, श्रंगी, कात्यायन श्रीर याज्ञवल्क्य । ये सब गोन्न कार हुये। चमस-एक महायोगी जो ऋषम श्रोर जयंती के पुत्र थे। इन्दोने चिदेह को तत्वज्ञान दिया था। चमस् जी-नामादास जी के अनुसार एक प्रमुख भक्ष। नपर्यागीरवरों में से एक । दे० 'योगीरवर' । घमहर-एक विश्वदेव। चयदसेन-यह वृहकल्पांत इन्द्र थे। इन्होंने गीतम पत्नी ष्यहिल्या से संबंध किया था। चयहानि-एक कान्यकुटल बाताण ने श्राबुँद शिखर पर प्राण्यत किया था, जिसके मभाव से उन्होंने चार प्रिन निर्माए रिये थे। चयद्दानि उनमें से एक थे। चरक-एक मर्हार्ष । यह एक महान् श्रायुर्वेद विशास्त्र थे।

घरक संदिता इनका मसिद्ध मंध है। इनके मंध के भन

नांच्य से यह विदित होता है कि इनको यह विधा अपि

वेश से मालुम हुई शीर उन की यह विद्या श्राप्टेर

भरद्राज से मिली थी। चरक को शैपनाम का अवतार

भी कहा गया है। म वीं सदी में इनके प्रंथ का अरबी में अनुवाद हुआ था।

चर्ित्र भक्ते-मथुरा-मंडल के विशिष्ट भक्त।

चर्मवत– शक्किन के छोटे भाई का नाम । महाभारत के ु युद्ध में इरावान के हाथ से ये मारे गये ।

चलुरो 'नगन'-एक प्रसिद्ध वैत्णवभक्त तथा नाभा जी के यजमान । ये सदा नग्न रहते थे। भक्तमाल की टीकायों में इनके विपय में धनेक विचित्र कथायें मिलती हैं।

चाँदन–रामानंद संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त जो पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु श्रग्रदास जी के गुरु-भाई थे।

र्घांदा-एक वैष्णव भक्त । नाभा जी ने इनका उल्लेख किया है ।

चांद्रमसी-वृहस्पति की स्त्री का नाम।

चांद्रायगा-एक प्रसिद्ध घत जिसमें पूर्णिमा को १४ ग्रास, श्रमावस्या को निराहार तथा श्रम्य तिथियों में चंद्रमा की कला के घटने-यहने के श्रनुसार ग्रास भी घटता वढ़ता है। इस चत का माहात्म्य लोकप्रसिद्ध है। इसका करनेवाला स्वर्ग का श्रधिकारी कहा गया है।

चात्तुप-१. दे॰ 'त्तुप'। २. चच्च के पुत्र का नाम। भाग-वत के श्रनुसार चच्च एक मन्च थे। ये सर्वतेजस् तथा श्राकृति के पुत्र थे। इनकी स्त्री का नाम नड्वला था। चाचागुरु-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त जिनका उल्लेख नाभा जी ने किया है।

चाण्क्य-एक विख्यात विद्वान् तथा कृटनीतिज्ञ बाह्यणा।
इसने प्रसिद्ध नंद्वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को
गद्दी पर विठाया था । चाण्क्य का 'अर्थशास्त्र' वहुत
प्रसिद्ध ग्रंथ है। 'चाण्क्य सूत्र' नामक ग्रंथ भी इनका रचा
हुआ कहा जाता है। वेबर ने इनका अनुवाद किया

चारार (चान्र)-कंस के एक असुर अनुचर का नाम। हिरवंश और भागवत के अनुसार यह पूर्व जन्म में मय दानव था। यह मत्लयुद्ध में पारंगत था। कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा रचे गये धनुप यह में इसने कृष्ण को युद्ध में ललकारा था। कृष्ण ने वहीं पर इसका वध किया। इसलिए कृष्ण का एक नाम 'चारारसूदन' भी है।

चापरा-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

चामुंड-देवकी के एक पुत्र का नाम। यह कुलांगार था, ध्रतएव देवकी ने इसे कल्पचेत्र के पास यमुना सें डाल दिया। पृथ्वीराज के पुरोहित सामंत ने इसको वाहर निकाला। १२ वर्ष तक इसने चंडिका की घोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न हो वरदान दिया। ध्रनंतर सामंत की खाज्ञा से रक्तवीज चामुंड ने वलखानी से युद्ध किया जिसमें उनके ध्रंग से गिरे हुए रक्त से ध्रनेक चीर उत्पन्न होने लगे; परंतु वलखानी के भाई खानी ने धान्नें य शर से उनको जला डाला। ध्रंत में वलखानी ध्रोर चामुंड में भयानक युद्ध हुशा जिसमें वलखानी मारा गया।

चामुंडा-दुर्गा का एक पर्याय । दे॰ 'चंडी' तथा 'दुर्गा' । चारु-१. रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । भीम ने इनका वध किया ।

चारुगुप्त-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । चारुचंद्र-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । चारुचित्रांगद्-एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । चारुदेष्ण-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण का एक पुत्र । इसकी भगिनी का नाम चारुमती था ।

चारुदेह-रुक्मिणी द्वारा श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। चारुनेत्रा-एक ग्रप्सरा का नाम।

चारुमती-रुक्मिणी द्वारा कृष्ण की एक कन्या जो कृत-वर्मा के पुत्र विल को व्याही थी।

वमा क पुत्र बाल का व्याहा था।
चारुमत्स्य-विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।
चारुयश-रुविमणी द्वारा कृष्ण के एक पुत्र का नाम।
चारुवेश-कृष्ण श्रोर रुविमणी के एक पुत्र का नाम।
चारुशीर्ष-एक राजर्षि का नाम। ये इंद्र के घनिष्ठ मित्र
थे। श्रालंब के गोत्रज होने के कारण ये श्रालंबायन

चारुश्रवा-श्रीकृष्ण श्रीर रुक्मिणी के एक पुत्र । चावांक-१. एक राचस। यह दुर्योधन का मित्र था। जव युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के वाद विजेता के रूप में हस्तिनापुर में प्रवेश किया, तव इसने छुव्रवेशी बाह्यण के रूप में युधिष्टिर को उनके किये पापों के लिए दोपी ठह-राया, पर श्रन्य बाह्यणों ने वास्तविक वात को जानकर श्रपने नेत्र की ज्योति से इसे भस्म कर दिया। इसके द्वारा भाइयों की हत्या का दोप लगाये जाने पर इनको इतना सोभ हुत्रा कि ये वनवास के लिए प्रस्तुत हो गये। वाहाणों ने समका-वुकाकर इन्हें इस विचार से विरत किया । २.एक नास्तिक तत्वज्ञानी मुनि । श्रवंती देश की चित्रा श्रीर चामला नदी के संगम पर स्थिर शंखोद्वार नामक चेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम इंदुकांत श्रीर माता का रुक्मिणी था। पुष्करतीर्थ के यज्ञगिरि नामक पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। वंचना-शास्त्र के रचियता श्री वृहस्पति के ये शिष्य थे। यह चार्वाक ध्वनि के रचयिता थे।

चितामिण-१. एक प्रसिद्ध वारांगना । विख्यात वैद्णव किव विल्वमंगल जी दीर्घकाल तक इसके प्रेमी रहे । एक यार उन्होंने वरसाती नदी को एक मुरदे के सहारे पार किया और इस वेश्या के यहाँ पहुँचे; किंतु इसने कहा कि जितना प्रेम श्रस्थि चर्ममय शरीर से है उतना यदि भगवान श्रीकृष्ण से करते तो कृतार्थ हो जाते । उसी समय से विल्वमंगल जी को वैराग्य हो गया । अपनी आँखें कोड़कर वे हिरभिक्त में लीन हो गये । 'कृष्ण-करणामृत' नामक एक यहे सरस श्रंथ की रचना इन्होंने की है । २. एक मिण का नाम । इसको धारण करनेवाला अभिलपित वस्तु प्राप्त कर सकता है ।

चिति-स्वायंभुव मन्वंतर में धथर्वण ऋषि की श्वी का नाम। इनके पुत्र का नाम दृध्यंच् या जो श्रश्वमुखी था। चिकुर-एक सर्प का नाम। इसके पिता का नाम धार्यक और इसके पुत्र का नाम सुमुख था।

चित्तुर-महिपासुर के सेनापति का नाम।

चित्रसुर्गानंद-प्रसिद्ध वेष्यवभक्त तथा संन्यासी। इन्होंने मीता चादि की दोशा की भी। चिचउत्तम-एक प्रसिद्ध धैप्यय भक्त । चित्र-१. एक सर्प का नाम । २. दुर्योधन पश्चीय एक राजा । इसरो प्रतिविध्य ने मारा था । ३. पांडव पशीय एर राजा। महाभारत युद्ध में कर्छ ने इनका वध किया। थ. एतराष्ट्रीके एक पुत्र का नाम जो भीमसेन के हाथ से सारा गया । ४. मृष्मि राजा के पुत्र । भागवत में इनको चित्राय और पायु पुराण में चित्रक पहा गया है। ६. एक दिगान का नाम। चित्रक-गुष्टि के पुत्र का नाम । चित्रयं उल-धनगष्ट्र के एक प्रत्र। निप्रकृत् - ४.०ँक पीराणिक राजा जिनके लाखों खियाँ थीं ।

नार पार पारिया के यज्ञ कराने से 'कृतद्ती' नामक सी से एक पुत्र हुन्ना जिले घन्य सपन्नी रानियों ने विप देत्रत मार दाला । स्नेद्वश राजा उसका दाह कमे नहीं एरना चाहते थे। यंत में उस मृत वालक के उपदेश से ही उनका मोइ एटा घीर तब इन्होंने उसकी घंत्येष्टि किया की। नारद ने चित्रकेतु को संकर्पण भगवान का मंत्र दिया जिसके मभाव से सात ही दिन में इन्होंने धप्रतिदत्त गति पाएँ शौर सर्वत्र एनकी खवाध गति हो गई। एक दिन ये विमान पर बैटकर कैजाश में शिवर्जी के यहाँ पहुँचे श्रीर शिवजी को श्रपनी जंघा पर पार्वती को बैठाये देख उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। शिव र्दा मसकराये, पर पार्वती जी ने उनको राजस योनि में टान्म कैने का शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यह ब्र्या-

नेन देश के राजा। इनके एक करोड़ खियाँ थीं, परंतु तो भी ये निरसंतान रहे। अंत में शंगिरा ऋषि की कृपा में पुत्र हुआ। ४. राम के भाई लक्ष्मण के दूसरे प्रय का नाम । यह चंद्रकांत नामक नगर में रहते थे। 🛧. पॉचारा देश के राजा दुपद के पुत्र का नाम । दोगा-घायं ने इसके भाई थीरपेतुँ की भैगाया जिससे कुछ हो एनोने दोग्गचार्ग पर धाममण किया पर उनके हाथ में हा इसरी सुबु हुई। भित्रसंधा-गोपुला हो एक गोपी। ज्ञायिल ऋषि ने शी

म्र होतर उत्पन्न हुए। दे०'तृत्रामुर' तथा 'दधीचि'। २.

पुत्र पा नाम। इनकी माता का नाम खर्जा था। ३. सूर-

में वशिष्ट ऋषि

रपायंशुय मन्यंतर

रामरु गीप के घर विव्यवेगा जास की गोवी का जन्म एसा । भित्रसम् एर पार सद मना ध्यान कर रहे थे तो उनके इंग में शर्गर वर्गों से चित्रित, हैपनी चीर मिस पान्न िमे एक पुरस उपका हुमा। इन्हों का जास चित्रपृप्त हुमा। मद्या की पाय से उल्लंह होने के पारण हुनों कायस्थ बाले हैं। उत्पत्त होते ही इन्होंने महा। से पूछा कि सुके भीत रहते करना है। सभा छनः भतनस्य हो गये। योग-तिहा के कामान के बाद हता ने इतके पूरा कि पस

भीष में भारत महत्रों है दिये गये पाप और पुरुष का

हिमाद निर्मे गर्भे में में यह तीव में दुष्य श्रीर पाप

कृत्य की उपासना की जिसके फलस्यक्ष गोकल के प्रचंद

चित्रलोक भी है। कार्तिक मास की शुक्ता दितीया शे इनकी पूजा होती है। इसी से इस दिलीया का नाम यम द्वितीया पड़ा है। शापश्रस्त राजा सुदास इसी तिथि को इनकी पूजा करके स्वर्ग के भागी हुयेथे। भीष्म पितामह ने भी इनकी पूजा करके इच्छा-मृत्यू न यर प्राप्त किया था । मतांतर से इनके पिता मित्र नाम है एक कायस्थ थे। इनकी वहन का नाम चित्रा था। फि के सरने के बाद प्रभास चेत्र में जाकर इन्होंने सर्प भी तपस्या की जिसके फल से इन्हें ज्ञान की पाति हुई और तव यमराज ने इन्हें अपनी कचहरी में लेक का पर दिया। तव से यह चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। गम ने इन्हें धर्म का रहस्य समभाया । चित्रलेखा की सहा-यता से इन्होंने धपने चित्रविचित्र भवन की इतनी भिभ-

के गणक हैं। श्रंबष्ट, माधुर तथा गौद शादि इनके नौ का

हुए थे। गरह पुराण के श्रनुसार यमलोक के पान

लगे। चित्रलेखा चित्रकला में छद्दितीय थी। चित्रचाप-धतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। चित्रदृश्नेन्-ध्तराष्ट्र के एक पुत्र । चित्रधर्मेन्-महाभारतकालीन एक चत्रिय राजा जो युद में दुर्योधन के पत्त में थे। ये विरूपात्त नामक असुर के

चित्रध्वज-चंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र। इन्होंने कृत्यकौ वड़ी स्तुति की थी जिसके फल से एक गोप-कन्या के रा

श्रंशावतार थे।

वृद्धि की कि देवी शिल्पी विश्वकर्मा भी स्पर्धो करने

में इन्हें जन्म मिला। चित्रवर्ह-गरुड़ के पुत्र का नाम। चित्रवाग-धतराष्ट्र का एक पुत्र। चित्रवाहु-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र । २. श्री कृष्ण का एक पुत्र । यह एक महारथी था ।

चित्रभातु-श्री कृष्ण के पीत्र । ये एक महारथी थे ।

चित्रमुख-यह एक वैश्य थे। बाद में खपनी तपरया के प्रभाव से प्रात्मण होकर प्रशापि पद प्राप्त किया। चित्ररथ-१. हरिवंश के धनुसार धर्मरथ के पुत्र का नाम्। यह शंग देश के राजा थे इनकी वंशावली इस प्रकार है-ष्यंग → दिधवाहन → धर्मस्थ → चित्रस्य। २. एक गंधर्व का नाम । इनका वास्तविक नाम श्रंगपर्ए था। इनकी खी का नाम कुंभीनसी था। दे० 'श्रंगार

पर्गा' तथा 'कुंभीनसी'। ३.तुर्वेश के शश्च जिनका इंट ने

यथ किया था। ४. रोमपाद राजा का नामांतर। यह

दरास्थ के मित्र थे। ये निस्संतान थे। धतएव दरास्य ने अपनी कन्या शांता को दत्तक के रूप में इन्हें दी जिसे इन्होंने ऋप्यश्रंग को ब्याह दी। फिर इन्होंने पुत्रेणि यझ किया जिसके फल से चतुरंग नामक एक पुत्र उत्पन्न हुया । २. राजा दुवद के एक पुत्र । चित्ररेखा-१. कृत्रमें की एक प्रयसी गोपी। २. वाणासुर के इमार नारक प्रधान की करया। यह जया की सहेली

थी घीर चित्ररता में प्रचील थी। एसी ने योगयल मे

एरण के पुत्र धनिरुद्ध को उत्पा के पास ला दिया था।

नामांतर 'चिद्रलेखा'। दे० 'चित्रगुप्त'। चित्ररेफ-मेचा तिथि के सात पुटों में से एक। चित्रलेखा-१. एक श्रप्सरा। राजा पुरुरवा ने केशी नामक देख को मारकर इससे संबद्ध किया। २. बाल्मीक राजा की कन्या। ३. दे० 'चित्ररेखा'।

चित्रवती-वसु की पत्नी।

चित्रवर्मेन्-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । २. द्रुपद पुत्र जो महाभारत में द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया ।

चित्रवाहन-मण्लूर नामक नगर के पांडव राजा का नाम । इनके आदि पुरुप प्रभंजन थे । मलयध्वज और प्रवीर इनका नामांतर है । यह स्थान वर्तमान मणिपुर राज्य में था जो बर्मा आसाम की सीमा पर है । चित्रांगदा इन्हीं की कन्या थी जिसका विवाह अर्जुन से हुआ थ जब कि वह एकाकी तपस्या के लिए लिये गये हुए थे, इससे अर्जुन को वभ्रु वाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्र वेग-एक सर्प । यह जनमेजय के सर्प-यज्ञ में जला। चित्र शिखंडी-मरीचि तथा अग्नि आदि सप्तर्पियों का सामृहिक नाम।

चित्रसेन-१. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जिसे भारत युद्ध में भीम ने मारा था। २. एक यत्तराज का नाम। ३. गंधर्वराज चित्रसेन । यह विरवावसु के पुत्र थे। इनकी गणना देवर्पियों में होती थी। देवलोक में अर्जुन को इन्होंने संगीत श्रीर नृत्य की शिचा दी जिसका मयोग श्रज्ञातवास में बृहबला के रूप में उन्होंने किया। जब पांडव घन में भ्रवना कालयापन कर रहेथे उस समय ससैन्य दुर्या-धन उनको भ्रपना वैभव दिखाने के लिये गये श्रीर उसी वन में एक सरोवर-तट पर हेरा ढाल दिया। दुर्योधन ने गंधवीं को हटा देने की श्राज्ञा दी। श्रंततः चित्रसेन से कीरवों का घमासान युद्ध हुन्ना, जिसमें चित्रसेन ने कौरवों की खियों को बाँध लिया। दुर्योधन के मंत्री युधिष्ठिर की शुरण आये। युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन भादि ने गंधर्वीं को परास्त किया। श्रंत में चित्रसेन स्वयं श्राये । श्रर्जुन से उन्होंने युद्ध नहीं किया । युधिष्टिर के कहने से कौरवों की खियों को सादर मुक्त कर दिया गया। ४. द्रुपद के पुत्र का नाम। भारत-युद्ध में इसे कर्ण ने मारा था। ४. कर्ण के पुत्र का नाम जो भारत-युद्ध में नकुल के हाथ से मारा गया। ६.एक पापी राजा। एक बार वन में मृगया के समय इसे भूख लगी। वन में श्रनेक श्रन्त्यज स्त्रियाँ मिलीं जो जन्माप्टमी का वत कर रही थीं। चुधार्त होने के कारण इसने उनसे खन्न माँगा; कितु इत समाप्त होने के पहले अन्न देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । राजा को भी धर्मबुद्धि जागृति हुई। राजा ने भी जन्माप्टभी का व्रत किया जिससे उसका उद्धार हुआ। ७. कर्ण के पुत्र। ८. परीचित के पुत्र। १. जरासंध के सेनापति।

चित्रसेना-एक श्रप्सरा का नाम।

चित्रांग-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भारतयुद्ध में भीम द्वारा मारा गया। २. एक वीर पुरुप का नाम। राम ने जय घरतमेध यज्ञ किया था उस समय चित्रांग ने घरत को रोक कर युद्ध किया था, पर वह पुष्कल के हाथ से मारा गया। चित्रांगद्-१.महाराज शांतनु के पुत्र जो सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनके छोटे भाई का नाम विचित्रवीर्य था। भीष्म इनके सौतेले भाई थे। चित्रांगद नामक गंधर्व से इनका तीन वर्ष तक युद्ध होता रहा जिसमें ये मारे गये। ये निस्संतान थे, अतएव इनके छोटे भाई विचित्रवीर्य गदी पर वैठे। २. एक गंधर्व का नाम जिससे शांतनु पुत्र चित्रांगद से तीन वर्षों तक युद्ध होता रहा। ३. द्रौपदी-स्वयंवर में उपस्थित एक राजा। ४. कर्लिंग के राजा, जो दुर्योधन के रवसुर थे। ४. दशार्ष देश के राजा। इन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था।

चित्रगिदा-चित्रवाहन राजा की कन्या तथा छजेन की खी। इनके पुत्र का नाम वश्रुवाहन था। चित्रवाहन को कोई पुत्र न होने से यही उनका उत्तराधिकारी बना। चित्रा-१.सोम की सत्ताइस रित्रयों में से एक। २. चित्र-गुप्त की खी। चित्रगुप्त ने महामाया को प्रसन्न करके इसे पाप्त किया। ३.वाराणसी निवासी सुर्वार नामक वर्णिक

की श्री। ४. एक श्रप्सरा का नाम।
चित्राच् – धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया।
चित्रायुध – १.पांचाल देश के एक महारथी राजा जो द्वापदी
के स्वयंवर में उपस्थित थे। भारतयुद्ध में कर्णा के हाथ से
ये मारे गये। २.धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम के हाथ से
मारे गये।

चित्राश्व-१.शास्य देश के एक राजा। ये घोड़े के शौकीन थे इसीलिये इनका यह नाम पड़ा। इन्होंने मिट्टी से श्रयव के चित्र बनाये थे। २. एक राजिष । ३. सत्यवान का नामांतर।

चित्रिणी-कामसेन राजा की कन्या। काव्य-सौन्द्र्य प्रेमी मित्रशर्मा नामक बाह्यण से इसका प्रेम हो गया। दोनों ने सूर्य की वड़ी तपस्या की जिससे चित्रिणी के माता-पिता ने दोनों के विवाह कर देने का स्वप्न देखा। दोनों पति-पत्नी-रूप में एक दूसरे को पाकर छति मसन्न हुये। चित्रोपचित्र-धतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो भीम के द्वारा मारा गया।

चिरकारिक (चिरकारिन्)-मेधातिथि गौतम के दो पुत्रों में से किनष्ठ पुत्र। दीर्घसूत्री होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। श्रपनी स्त्री के प्रति व्यभिचार का संदेह होने के कारण गौतम ने उनसे माता का वध करने को कहा। एक तो दीर्घसूत्री दूसरे मातृ-हत्या के भय से उनसे तत्काल शस्त्र न उठा। पितृ-भय से ये वाहर रहने लगे। क्रोध शांत होने पर गौतम को पत्नी की मृत्यु पर श्रत्यंत परचाताप हुश्रा, किन्तु पत्नी को जीवित देखकर श्रति धानंद हुश्रा। उसी समय पुत्र भी शस्त्र उठाये तैय्यार थे। उन्हें रोककर पिता श्रत्यंत प्रसन्न हुये।

चिरांतक-गरुड़ के एक पुत्र का नाम।

चीधड्-प्रसिद्ध वेष्णव भक्त । ये भिन्नावृत्ति द्वारा जीवन-निर्वाह तथा संत-सेवा करते थे ।

चीरवासस्–१. एक यत्त का नाम । २. कौरव-पचीय एक राजा ।

चूडाला-शिविध्वज राजा की स्त्री।

चृड़ाभिणि-चृदापुर के राजा। इनकी स्त्री का नाम विशा-

मानी या जिसने जिन की प्रवत उपासना कर एरिस्वामी नामर बन्यान पुत्र प्राप्त किया । चेतिनान-1.बुल्लि वंशीय एक पांटवपधीय प्रतिय राजा । इनश सुनु हुँवीयन वे दाथ से हुई। २. पांडवपचीय एक माध्य राजा। इनके स्व के घोड़े पीले रंग के थे। भारतपुद् में सुरामी के साथ घोर चुद्द करने के अनंतर दौल के लुध में ये मारे गये। ३. एक पाछण का नाम। चेहि-एक यादव । ४० 'चिदि' । र्यनन्य-दंगडेश के प्रसिद्ध वैष्णव घाचार्य, प्रचारक तथा मनद्भगर्गक । एनवा जन्म १४८४ ई० में नवद्वीप में हुया था । शारम्भ में इनका नाम विश्वम्मर था । शपने श्वसा-धारत मीन्द्र्य श्रीर उज्ज्वल गीर वर्ण होने के कारण इनका नाम गौराह पर गया। प्रारम्भिक यीवन काल में ही ये प्रशंद पंडित हो गये। पिता का श्राद्ध करने के तिए जब ये गवाधाम गये तभी से भक्ति का एक श्रसा-धारम स्रोत पृष्ट निकला । ये रात-दिन श्रीकृत्रमुका नाम त्रवते थे । भाषावेश में कभी-कभी मृत्य्वित हो जाते थे । मध्य संभवार्य। एक संन्यासी 'ईश्वर पुरी' के प्रभाव से इनकी देवी भक्ति-प्रेरणा उसट पदी । वंगाल में इन्होंने वैकाय मत का प्रचार किया । इनकी उपासना-पद्धति मधुरभाय, यी कही जाती है, जिसमें कांतासिक ही प्रधान मानी जाती है। ए: वर्षों तक पूर्वी भारत श्रीर परिद्रिमी भारत पा पर्यटन करके इन्टोंने खपने मत का प्रचार विया । मृन्दायन में भी घाप ने कर्ट वर्षो तक निवास हिया । जगन्नाथ की मृति के नामने प्रायः भावावेश में ये मृन्धित हो जाते थे। वहीं पर सार्वभीमराजा को शपना किप्य यनाया । 'सनातन गोस्त्रामी' श्रीर 'रूप गोस्त्रामी' इत्के रिष्य थे। पूरी में ही समुद्र को श्रीकृत्य की गमना समक प्रेमोन्मत्त हो उसमें ये कृद पड़े छीर फिर इनका पर्धी पता नहीं घला। इनकी मधुर भक्ति पद्धति ने हिंदी सारित्य के मध्ययुग के उत्तरकालीन कृत्व मनों को प्रभावित किया है। भेत्ररभ−तुरु मे पुत्र । चैश-चैरिसास पृष्टवेतु का नाम । धे शिशुपाल के पुत्र धे । चौल-इविद देश में एक चन्निम राजा। चीट्रा-एम श्रीसह चारण भक्त। म्बित्र एक प्रसिद्ध चारण भक्त । ीरामी-एक प्रतिज्ञ चारम भक्त । ये धनिनय-कला तथा यगैन-रता में मित्रहरून थे। प्ययन-णगेर में प्ययन और घरियनीपुमारी धारपान है। महाभारत के घनुसार इनकी माना फलोमा फीर दिला भूगु थे। 'स्यवन' बोशस्यार्थ है 'गिता हुशा'। बटा टाना है, जब इनकी माँ गर्भानी थीं तमी एक राज्य उन्दें ने भागा। सार्ग में भय से इतका गर्भपान हो गया। द्रवीमृत हो सदम में उनकी सवाजात पुरा वे साथ भारे लाने की साहत दे की। उसी पुत्र का नाम रद्यम हुका। रद्यम बहुन बहुन्छपि हो गर्वे हैं। एक बार भर्मेदा नर पर पोर नप परते हुए ये बहुन दिनों तक समाधित हो। इनहें सारे इसिंह से दोमहीं ने दक

विचा भेषा सीर्वे ही प्रमहनी रही । उनके हम बाधम

में एक बार राजा शर्यात की कन्या सुकन्या पहुँची भीर इनकी खाँखों को जुगनू समभवर खोद दिया जिसमे र्षांखों से रक्त वहने जगा। राजा शर्यात धमा माँगने धाये, पर छीरूप में सुकन्या को देने पर ही ध्यवन धमा करने को प्रस्तुत हुए। च्यवन अति वृद्ध और जीर्णकाय थे। सव लोग सुकन्या पर हँसते थे। एक बार प्ययन के पुरापे की हॅसी उड़ाकर श्ररिवनीकुमारों ने सुकन्या को विच-लित करना चाहा। कुमारों ने उनके सतीव्व की परीचा ली। एक बार एक सरोवर में कुमारों के साथ च्यवन को स्नान कराया गया । दिन्य देह धारण किये वे सभी एक ही रूप धारण किये हुए निकले । सुकन्या को उनमें से एक को चुनने को कहा गया। उसने इन्हीं को चुना इससे कुमार सुकन्या से प्रत्यंत प्रसन हुये श्रीर दिन्य द्यौपधि से च्यवन को स्थायी यौवन प्रदान किया। यह र्थ्योपिध य्यय भी स्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपकार के कारण स्यवन ने इंद्र से कहकर कुमारों को यज्ञ भाग दिलवाया । छंदोग माहिक-मक्षयृद्धि का पैतृक नाम।

छंदोदेव-इंद्र की कृपा से प्राप्त मतंग का नाम। यह उनका

छंगल-१. एक शाखा-प्रवर्तक ग्रापि। २. ट्ंडी मुंडीरबर

छंदोगेय-श्रत्रिकुलोत्पन्न एक गोनकार ।

जन्मांतरगत नाम था।

नामक शिवावतार के शिप्य। ह्यद्मकारिन्-भविष्य पुराण के घनुसार दलपाल के पुत्र। इन्होंने चौदह हज़ार वर्षी तक राज्य किया। छमा-पृथिवी का एक पर्याय । दे० 'पृथिवी'। छाया-सूर्य की शी का नाम। सूर्य की पहली पनी का नाम संज्ञा था। उससे सूर्य को यम नामक एक पुत्र छीर यसुना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सूर्य के तेज को सहने में यसमर्थ हो संज्ञा उन्हें छोएकर चली गई छोर अपनी छाया से एक ची बनाकर सूर्य के पास रख गई। अपनी संतति की देख-रेख का भार भी वह उसी पर छोड़ गई थी। सूर्य को छोड़कर वह अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ गई किंतु पति का त्याग करने के कारण पिता ने उसकी भर्त्सना की चौर पुन: पति के पास जाने की चाज़ा दी। पर यह कुरवर्ष में चली गई और वहाँ श्रविवृत्ती के रूप में एधर-उधर विचर्ण करने लगी। इधर सूर्य को छाया से सावर्षि श्रीर शर्नेरचर नामक दो पुत्र हुए। इसके याद् स्वभावतः द्वावा ध्वपनी संतानों के सामने सवली की संतानों की श्रवहेलना करने लगी। श्रवसन्न हो छाया ने यम को यह गाप दिया कि सुरहार पाँव गिर पर्दे । हुस पर सूर्य ने छाया की बहुत भरसर्ना की। यम से कहा कि गुन्हारे पीच का मांस कीट्रे पृथ्वी पर खे जायेंगे । शावेश में याकर छाया ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। संज्ञा के लुत होने से सूर्य बहुत हुनी हुन और विश्वकर्मा के पास गर्म । दिग्यचन्त से यह जानकर कि वह ग्रहिवनी के रूप में इधर-उधर विच्रगाकर रही है, सूर्य स्वयं धरवरूप में उसके पास गरे और उसके साथ मंभोग किया, जिससे यरिवर्नाष्ट्रमारीं की टरपत्ति हुई। जब सूर्व में भवना तेज कम करने का वचन दिया, तब फिर संज्ञा उनके पास गईं। दे॰ 'संज्ञा', 'यम' तथा 'विवस्वान'। छीतम-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नामा जी के अनुसार ये एक दिग्गज वैष्णाव भक्त थे तथा साधारण भक्तों की रच्चा में सदैव लगे रहते थे। छीतर-एक प्रसिद्ध वैष्णाव भक्त।

छीतर जी-एक मसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कील्ह जी के शिष्य थे।

छीरसागर-(चीर सागर) पुराणों के श्रनुसार सात सागरों में से एक। यह दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी सागर में लक्सी के साथ शेप-शय्या पर शयन करते हैं। छीरस्वामी-एक प्रसिद्ध हरिभक्त तथा कथावाचक।

जंगारि-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का नाम । जंगी-एक प्रसिद्ध वैत्याव भक्त । ये स्वामी श्रप्रदास जी के रिष्य तथा नाभादास जी के गुरुभाई थे । जंघ-रावण की सेना का एक प्रसिद्ध राज्ञस । जंघपूत-एक ऋषि का नाम । इन्होंने गोपी-भाव से कृष्ण की उपासना की जिससे गोपी रूप से इनका जन्म हुआ । जंघावंधु-युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि । जंबुक-एक राजा । इनके कालिय नामक पुत्र तथा विजये-पिणी नामक कन्या थी । पृथ्वीराज के भय से ये नर्मदा तट पर पार्थिव-पूजन करने चले गये और वहाँ शिव को प्रसन्न करके वर मास किया।

जंबुमालिन्-रावण के मंत्री महस्त के पुत्र का नाम । हनुमान ने जिस समय लंका में श्रशोक वाटिका विष्वंस की रावण की श्राज्ञा से ये वहाँ गये श्रीर हनुमान के हाथ से मारे गये।

जंभ-१.वित का मित्र। यह जंभासुर के नाम से मिसद है। जिस समय इंद्र श्रोर वित्त से युद्ध हो रहा था श्रीर वज़ के महार से वित्त मूर्छित हो गये, उस समय इसने इंद्र से युद्ध किया श्रीर मारा गया। २. रावणापचीय एक राजा। ३. राम पचीय एक वानर।

जगतिसंह (नृपमिण) - प्रसिद्ध वैष्णव भक्त राजा। इनके पिता का नाम श्रानंद सिंह तथा माता का नाम वासो-देई था। ये बढ़े बीर, प्रतापी तथा बदीनारायण के परम भक्त थे। इन्हें संतन्त्रपति कहा गया है।

जगदंवा-दे॰ 'पार्वती' तथा 'सीता'।
जगदानंद-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा संन्यासी।
जगदीश दास-एक मसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव
भक्त।

जगन-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त ।

जगन्नाथ थानेश्वरी-प्रसिद्ध वैप्णव भक्त। ये चैतन्य महा-प्रभु के प्रधान शिष्यों में से थे। इनके सम्बन्ध में जन-श्रुति है कि इन्होंने अपने घर में ही भगवान का प्रकाश-मान रूप तीन दिन देखा और फिर चैतन्य के शिष्य हो गये। इनका नाम चैतन्य जी ने कृष्णदासी रक्खा घा। जगन्नाथदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये अप्रदास स्वामी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु-भाई थे। जगन्नाथ पारीप-रामानुजाचार्य के श्री मार्ग के अनुवायी एक प्रसिद्ध वैष्ण्व भक्त । ये पारीप ब्राह्मण श्री रामदास जी के पुत्र थे । नाभा जी ने इन्हें 'घर्म की सीमा' कहा है । जघन-धूम्राच्च के पुत्र का नाम ।

जटायु-एक प्रसिद्ध गृद्धराज । ये दशरथ के मिन्न थे। इनके पिता विनतानंदन, सूर्य-सारिथ अरुण थे। इनके भाई का नाम संपाती था। दोनों प्रवल पराक्रमी थे ख्रौर एक वार इन्होंने आकाश-मार्ग में उड़कर सूर्य का रथ रोकने का दुस्साहस किया था। जटायु पंचवटी में निवास करते थे। सीता का अपहरण कर आकाश-मार्ग से जाते हुये रावण से इन्होंने युद्ध किया श्रौर प्रारम्भ में रावण को पछाड़ भी दिया; किन्तु खंत में रावण ने इनके पंख काट डाले ख्रौर मुमुर्पु अवस्था में छोड़कर माग गया। सीता को खोजते हुये राम ने मूर्छितावस्था में इन्हें देखा। इन्होंने राम के सामने ही प्राण त्याग दिये। राम ने अपने हाथों से इनकी ख्रंत्येष्टि किया की।

जटासुर-१. एक प्रसिद्ध राज्य । पांडवगण वनवास के समय जव विद्वनाश्रम में रहते थे उस समय द्रौपदी के हरण करने की भावना से इसने युधिष्ठिर श्रादि को बंदी कर लिया। उस समय भीम मृगयार्थ श्रन्यत्र गये थे श्रौर श्रजुन इन्द्रलोक में थे। हरण करके जाते हुये मार्ग ही में इसे भीम मिल गये श्रौर युद्ध में परास्त करके द्रौपदी श्रादि का उद्धार किया। इसके पुत्र श्रलंद्वश ने भारत-युद्ध में कौरवों की श्रोर से युद्ध किया। २.युधिष्टिर की सभा का एक राजा।

जटिन्-पाताल का एक जटाधारी सर्प।

जटिल-एक ऋषि जिन्होंने कृष्ण की उपासना करके गोपी का जन्म माप्त किया। एक वार शिव इनका रूप धारणकर ब्रह्मचारी वेप में शिव के लिए तपस्या करती हुई पार्वती के पास गये छोर शिव की छत्यंत निंदा की पर पार्वती के ऊपर उसका जब तनिक भी प्रभाव न पड़ा, तब संतुष्ट हो शिव ने छपना रूप दिख-लाया।

जिटला-गौतम के वंश की एक स्त्री। इनके पित सप्तिर्पि थे। जिटी मालिन-एक शिवावतार का नाम। ये वाराहकल्पांत वैवस्वत मन्यंतर में मकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे-हिरयपनाभ, कौशल्य, लोकाची तथा प्रीधाय।

जठर-एक ऋषि। ये जनमेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे। जड़ कोशिक गोत्री एक दुराचारी वाह्मए। एक वार जव ये न्यापार करने चाहर गये तभी चोरों ने इनका वध कर ढाला और पूर्व जन्म के पापों से ये पिशाच योनि को प्राप्त हुये। इनका पुत्र परम धार्मिक था। काशी जाकर उसने इनका विधिवत् श्रंतिम संस्कार किया जहाँ ये पिशाच हुये थे वहाँ गीता के नृतीय अध्याय का पाठ किया और तब इनकी मुक्ति हुई। मार्कंडेय पुराए में भी एक जड़ का उल्लेख है।

जड़ भरत-एक प्राचीन राजा। परम विद्वान् तथा शास्त्रज्ञ होते हुये भी ये सांसारिक वासनाओं से पीछा न छुटा सके थे। वानप्रस्थ होने पर भी सद्य जात एक मृग शावक को पालकर उससे श्रत्यंत स्नेह किया। श्रत में ईरवर के स्थान में उसी का ध्यान करते हुए मरे, जिसके

फल्स्वरूप पगुन्योनि में उपस हुये । चीगसी योनियाँ भौगते एपे पुनः मनुष्य योनि में आये, किन्तु फिर भी इनकी बाहता नहीं गई जिसके कारण ये जह भरत नाम से मित्र हुवे । परम निद्वान् होते हुवे भी इन्हें लोग मूर्व समस्ते धे सीर पेयन भोजन देकर इनसे खूब काम लेते थे। एक बार राजा सीबीर ने इन्हें पालकी डोने में लगाना पादा । इसी घपमान से इन्हें घारमज्ञान हुसा । पालकी होना इन्होंने धर्मीकार किया जिससे इनके कार मार परी, दिंतु फिर भी ये दस से मस न हुए। शंत में तजा मीबार ने इन्हें पहिचाना शीर एमा मागते समय इनमे आनोपदेश प्राप्त किया। भरत ने भी ज्ञानोदेक द्वारा मीए बास किया।

लटु (संव यटु)-देवयानी के गर्भ से उत्पन्न महाराज प्याति के क्षेत्र पुत्र । इनके छोटे भाई का नाम सुर्वेस मिलता है। एनके पिता ने अपने स्वसुर शुकाचार्य पं जाप में जरायस्त होकर एक बार इनसे कहा था कि मुक्त रावना सीवन दे दो। एक सहस्र वर्ष भोग करने के गद में उन तुम्हें वापम कर देंगा। इन्होंने इस विनय में नकागरमक उत्तर दिया था, जिससे कोधित होतर प्रनके पिता ने कहा था: "तुम्हारा तथा तुम्हारे यंगजों का पान से राज्य पर कोई प्रधिकार नहीं है।" किर इनके पिता ने घपने राज्य का दक्षिण भाग इन्हें दिया था उस पर इन के वंशजों ने भी राज्य किया। कृत्य का जन्म इन्हीं के वंश में हुया था। यही यादव जाति के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं।

जदुनाय (सं॰ यदुनाय)-यदुवंश के सबसे श्रविक प्रतिभा-र्गाली व्यक्ति होने के कारण ही संभवतः कृष्ण को इस संज्ञा से संयोभित किया गया है। दे॰ 'कृष्ण'।

्जनक-चपने घप्याय्म तया तत्वज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक विख्यात पीराणिक राजा, जो राजा निमि के पुत्र थे। एक समय निमि ने कुई सी वर्षों में समाप्त होने-वाले एक महायज्ञ की तियारी की खीर उसका पीरो-हिन्द करने के लिये वशिष्ठ से अनुरोध किया, परन्तु उम समय वह देंद्र के यह में स्वस्त थे। वशिष्ठ ने उनसे इंट्र का यह पूरा हो जाने तक के लिए करू जाने की पटा । निनि मीन रहे सीर वहाँ से चले खाये । वशिष्ठ ने नमन्त्र कि निमि ने सुकाप मान लिया; पर निमि ने गीतम यादि ऋषियों की महायता से यहा धारमा कर दिया क्रिममें राष्ट्र हो पिनाष्ट्र ने इन्हें शाप दिया, मलुनम में निनि ने भी। शाप दिया। होनों के शा(र महम हो गर्म । ऋरियों ने एक निरोप उपचार से निमि मा शरीर पङ्गसमाप्ति नक सुरवित सम्मा। निमि निष्मंतान थे। शतप्त ऋषियों ने ऋरणि में इनके शरीर धा संधन शिया जिसमें एक पुत्र बलक हुआ। मृतदेह से कारण होने के फारण वही प्रव जनक कर नाया । शारीर मंधन में उत्पष्ट होने के कारण इनका एक नाम मिथि भी परा । इन्तेंने ही मिथितापुरी पनाई । इनकी सना-इसपी पीति में सीरध्यत जनक उपक हुये जिनकी सन्या नीता भी को रामुखंद की पूर्व हुई। राजा निमि का शम मदर्भ दनकों पर माना जाता है।

जनगोपाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि । ये 'नर-हुए' नामक गाँव के निवासी थे। ये भागवत के विशे-पज्ञ थे। इनसे घाविष्कृत 'जन्नरी' नामक एक छंद सी चर्चा नाभादास जी ने की है। जन दयाल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि। जनदेव-जनक के वंशज एक ज्ञानी राजा । दे० 'धर्मण्यज'। जन भगवान-एक प्रसिद्ध हरि-मक्त तथा कयावाचक। जनमेजय-१. एक महान् राजा । खर्जुन के प्रपोध, तथा परीचित और माद्रवती के पुत्र। बताहत्या-दोप से सुक होने के लिये इन्होंने वैशंपायन से महाभारत सुना था। इनके पिता तक्क नामक सर्प से मारे गये, अतएव सपा का नाश करने के लिये इन्होंने एक महान् सर्प-यज्ञ किया जिसमें समस्त सर्प धौर नाग मंत्राहत होकर यज्ञाप्ति में भस्म हो गये। इनका श्रौर श्रास्तीक ऋषि का संवाद मसिद है। इन्हें सरमा ने शाप दिया था। २.नीप के वंशज एक कुलघातक राजा । ३. राजा दुर्मुख के पुत्र श्रीर युधिप्टिर के सहायक । ४. चंद्रवंशी राजा कुरु के पुत्र । इनकी माता चाहिनी थीं। १. राजा कुरु के पुत्र। इनकी माता कीराल्या तया सी अनंता थीं। इनके पुत्र का नाम प्राचीन्यस था। ये भी बहाहत्या पाप है भागी हुए थे छीर यह द्वारा पाप-मुक्त हुए थे। ६. चंद्रवंशी राजा श्रविचित् के वंशज् । ७. एक नाग-विशेष ।

जनशकराच्य-श्ररवपति कैकेय, श्रहण श्रोपवेशि तथा उदालक थारुणि के समकालीन थे। इन्होंने उदालक से तत्वज्ञान की शिद्या पाई थी।

जनादेन-प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त।

जमद्गिन-एक प्रसिद्ध महर्षि । ऋग्वेद में इनका कई बार उत्तेख हुआ है। ये महर्षि ऋचीक के पुत्र थे। इनका विवाह राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका के साथ हुआ था । एक दिन इनकी स्त्री गंगा-स्नान करने गई । यहाँ उन्होंने राजा चित्रस्य को श्रपनी स्त्रियों के साथ जलकीड़ा फरते देखा जिससे उनका मन विचलित हो गया और चित्रस्य के साथ व्यभिचार में प्रवृत्त हुई । जब ये लोटी तो ज्ञानयल से जमद्गिन सब जान गये। एक-एक करके पुत्रों को उनका यध करने को कहा; किन्तु पिता के कोध से सव जद हो गये। श्रंत में पिता की श्राज्ञा से परशुराम न माता का यथ कर ढाला। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने यर माँगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित फरने का यर माँगा। जमदनिन ने ऐसा ही कर दिया। जमदग्नि की मृत्यु कार्तवीर्य के द्वारा हुई जब कि ये प्यानमञ्ज अवस्था में थे। ये भी विश्वामित्र के विरोधी थे। जमराज (सं० यमराल)-सूर्य के पुत्र तथा यसुना के नाई। ऋग्वेद में एन्हें पितृ-लोक में जानेवाला प्रथम पिता फद्दा गया है। एक स्थान पर यस तथा यसी (यसुना) से पारस्परिक वातर्चात भी है जिसमें यमी एससे धपने साथ संभोग फरने लिए कह रही है। ऋग्वेद में यम का पाप तथा पुष्य के निर्फायक का भयकर रूप कहीं भी नहीं है, किर मी भयंकरना है। उनके साथ दो भीपण कुत्ता का पर्यंत मिलता है जिनके चार खाँखें हैं तथा चौदी-

सी नार्के हैं। ये यम निवास-स्थान के द्वार पर खड़े रहते हैं श्रीर पथचारियों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के वीच भी ये अपने स्वासी के संदेह वाहकों के रूप में देखे जाते हैं। महाकाच्यों में इनको संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य-पुत्र कहा गया है। पुराणों में इनका मृत त्रात्मात्रों के वाद पुराय के निर्णायकों के रूप में वर्णन है। मृत्यु-लोक में अपने शरीर-रूपी परिधान को छोड़-कर श्रात्मा यमलोक जाती है श्रीर वहाँ यम श्रपने लेखक चित्रगुप्त की सहायता से उसके जीवन का विवरण ज्ञात कर उसके संबंध में अपना निर्णय सुनाते हैं। यम के दूत जो श्रात्मात्रों को मृत्यु-लोक से ले जाते हैं, वड़े भयंकर वताए गये हैं। यम की पत्नियों का नाम हेमसाला, सुशीला तथा विजया मिलता है। इनका निवास-स्थान पाताल में स्थित यमपुर कहा जाता है। इनके दो मुख्य श्रनुचरों का नाम चंड श्रथवा महाचंड तथा काल-पुरुप है। यम द्विण के दिक्षाल भी कहे जाते हैं। कुंती के गर्भ से उत्पन्न युधिष्ठिर इ हीं के पुत्र थे।

जमल-(यमल-चर्जुन)-नलकृवर च्रीर मण्डिव नामक कृवेर के दो पुत्र नारद के शाप से यमलार्जुन के वृत्त में पिरणत होकर गोकुल में उगे। नारद के वरदान के कारण जढ़ वृत्त होने पर भी पूर्व जन्म की वातें इन्हें स्मरण थीं। वाल कृष्ण के ऊधम से ऊव कर एक बार यशोदा ने उन्हें ऊखल में वाँध दिया था। संयोग से श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुये वहाँ जा पहुँचे जहाँ यमलार्जुन वृत्त थे। श्रीकृष्ण का चरण स्पर्श होते ही वे दोनों वृत्त लुप्त हो गये ग्रीर उनके स्थान पर दो सिद्ध पुरुप उपस्थित हुये जो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उत्तर की ग्रोर चले गये।

जमुना-१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभवित-परायणा महिला । २. दे० 'यमुन्'।

जयंत-१. एक प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्ण्व भक्त। २. श्री रामचन्द्र के एक सचिव तथा भक्त। ३. पांचाल देश के एक चित्रय राजा। ये पांडव सेना के महारथी थे। ४. पौलोमी द्वारा इंद्र के एक पुत्र का नाम। देवासुर-संप्राम में इन्होंने कार्लय नामक राचस का वध किया था। ४. राजा दशस्य के ब्राठ महासात्यों में से एक। ६. श्रज्ञातवास के समय भीम का छुत्र नाम। ७. श्रष्ट वसुक्यों में से एक। -. द्वादश श्रादित्यों में से एक।

जयंती—राजा ऋषभदेव की छी। इनके गर्भ से ऋषभदेव को निन्यानवे पुत्र उत्पन्न हुए और प्रत्येक नी-नी खंड पृथ्वी के स्वासी हुये। इनके ज्येन्ठ पुत्र का नाम भरत था जो भरत-खंड के स्वामी हुयेथे। भरत परम धार्मिक, शास्त्रज्ञ और परम पराक्रमी राजा हुए। इ होंने बहुत दिनों तक अपने स्वामी के साथ तप किया था। दे० 'भरत' तथा 'ऋषभदेव'।

जय-१ विजय का भाई। ये दोनों भाई विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार इन्होंने सनकादिकों को विष्णु के पास जाने से रोका जिससे कुद हो कर उन्होंने शाप दे दिया। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि विष्णु से गा तो शत्रु भाव या सिम-भाव करके ही ये मुस्त हो सकते हैं। वोर- गति पाने के लिए इन्होंने शत्रुता को ही श्रेयस्कर समका श्रतः ये सतयुग में हिरण्याच्य-हिरण्यचकशिषु, श्रोर त्रेता में रावण-कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। वायु मत से जय विजय का पुत्र था। दे॰ 'विजय'। २. उत्तानपाद वंश में श्रुव के पुत्र का नाम। ३. विदेह वंश में श्रुत नामक जनक के पुत्र। ४.धृतराष्ट्र के एक पुत्र। भीमसेन हारा इनकी सृत्य हुई।

जयत्सेन-१. जरासंघ का पुत्र । यह भरत-युद्ध में पांडवों की खोर से लड़ा था। २ खज्ञातवास के समय नकुल का छुत्र नाम। २. सार्वभौम राजा का पुत्र। इनकी माता सुनंदा तथा स्त्री सुश्रुवा थीं। इनके पुत्र का नाम स्रवा-चीन था। ४. धतराष्ट्र का एक पुत्र।

जयदेव-प्रसिद्ध संस्कृत किव। इनकी माता का नाम वामा देवी तथा पिता का नाम भोजदेव था। वंगाल के वीर-भूमि ज़िले में केंद्रला नामक स्थान इनकी जन्म-भूमि थी। इनका 'गीत गोर्विद' संगीत और साहित्य का अनुपम ग्रंथ है। भाषा-लालित्य और काव्य-माधुर्य के लिये यह ध्रति प्रसिद्ध है।

जयद्रथ-१. महाभारत युद्ध में दुर्योधन-पन्नीय एक राजा। शंकर से इन्हें यह वर मिला था कि अर्जुन के अतिरिक्त श्रौर कोई इन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता है। एक वार जब श्रर्जुन संसप्तवों की श्रोर युद्ध करने चले गये उस समय दोणाचार्य ने चकन्यूह की रचना की जिसकी भेदन-किया केवल अर्जुन को ज्ञात थी। अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु ने गर्भ में ही भेदन-क्रिया सीख ली थी; लेकिन लौटने की विधि नहीं सीख पाये थे। चक्रव्यृह के समय यह निरिचत हुआ कि जव अभिमन्यु व्यृह तोड़ देगा तो अन्य पांडव विजय कर लेंगे। जयद्रथं प्रथम द्वार पर था। इसलिये अभिमन्यु के अतिरिक्त चक्रव्यूह में कोई प्रवेश न कर सका। अभि-मन्यु चक्रन्यूह में मारा गया । जयद्रथ उसका मूल कारण ठहराया गया। अर्जुन ने दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व जय-द्रथ के मारने की प्रतिज्ञा, धन्यथा स्वयं चिता में जल जाने का प्रण किया। संध्या तक जयद्रथ छिपा रहा। कृष्ण ने सूर्य को अपने चक्र से डक कर संध्या कर दी। इस संध्या काल में जब श्रर्जुन चिता वनाने लगे तव जय-द्रथ उन्हें चिड़ाने के लिए निकला। उसी समय श्रीकृष्ण ने चक्र का त्रावरण हटा लिया । सूर्य का मकाश सवको दिखाई पड़ा। श्रर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उसका सिर उड़कर कुरुचेत्र के निकट ही तपस्या करते हुये उसके पिता की गोद में जा गिरा। तपस्या करने के बाद ज्यों ही वह उठे त्योंही जयद्वथ का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा जिससे उसके पिता का सिर टुकड़े-टुकड़े हो गया क्योंकि उसके पिता ने जयद्र्य को चरदान दिया था कि जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर पृष्वी पर गिरेगा उसका सिर टुकड़े-हुकड़े हो जायगा। इसी कारण ऋर्जुन ने शंकर द्वारा पाये गिये पाशुपत वाण से इसका सिर उड़ा दिया था। २. राम की सभा का एक राजा।

ज्ञातवास के समय सहदेव का छुद्म नाम। जयमल-१. मेड़ता के राजा, एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। नाभा जो ने इनको मीरावाई का भाई कहा है। २०

दिया। यह राघसी रमशान सूमि में रहती थी। ह

दोनों भागों को जोड़कर पूर्ण कर दिया। पूर्णांद्र दर्भ

राजा से कहा कि जब तक इसके बीच की संधि 🛪

ट्टेगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता।

जरासंध-१. मगधाधिपति बृहद्रथ के पुत्र का नाम । मुक्त ने पुत्र-प्राप्ति के लिए चंड कौशिक की आराधना है

एक फल देकर राजा से कहा कि इसे रानी को खिना है राजा के दो रानियाँ थीं। अतः फल को वीचोवीपः

काटकर उन्होंने एक-एक टुकड़ा रानियों को देदिर

समय पर दोनों रानियों को श्राधा-श्राधा पुत्र हुचा ह

ने उन्हें फेंकवा दिया किंतु रमशान निवासनी 'जरा' र

की राशसी ने दोनों को जोड़ (संधि) दिया। इसी

उसका नाम जरासंघ पड़ा । कालांतर में यह एक म योदा हुया। यस्ति श्रीर प्राप्ति नाम की कंस की दें

'जरासंघ`।

৬৮ े मध्यराजीन भक्त राजा । एक चार प्रवल शबू ने उसे री: िया । इनोंने यहा, प्रमु सब मेला ही वर्रेंगे' और सदको रक्तरेत्र में सुमज्जित होने की प्राज्ञा र्वः । स्वतं निष्यार हो धापना युद्धास्य सँगवाया । जय उसे त्याना गया गय यह पत्नीने से तर था। फिर पता लगाने पर मालून रुसा कि कोई स्वाम वर्ण वीर धकेले सारी श्रुत सेना की परान्त करके चला गया। इस मकार मसु ने जनने भक्त की रक्षा की । देखिए 'कामध्यज', 'खाल-भग ' नया 'देवा' । जयरात-वर्णित के राजकुमार का भाई। भारत-युद्ध में यद कीरवीं के पन में था। जयशर्मन-एक प्रसिद्ध प्रात्मण । इंद्रप्रस्य के राजा ध्रमंग-पाल ने प्रपनी चंद्रकांति नाम की कन्या इन्हें व्याह थी थी। ये जय हिमालय पर समाधिस्य थे तो इन्हें गानोपनींग की लालमा उत्पन्न हुई। देहत्यांग कर ये र्धद्रगांति के सर्भ में उत्पन्न हुये श्रीर जयचंद्र के गाम ने प्रसिद्ध हुवे । देखिए 'जयचंद्र' । जब्रसिंह-व्यवमेर के चौहान राजा के वंशोलन मददेव के र्युत्र । इन्तोंने ४० वर्षों तक राज्य किया । /जयसन−मन्य, वायु तथा महाभाग्न के अनुसार केकेयी के द्वारा सार्वभीम के पुत्र। इनका नाम जयन्सेन भी प्रसिद्ध है। विष्णुपुराम् के घनुसार ये घहीन के पुत्र थे। जयानीक-१.द्वद्वुत्र पांचाल। महाभारत-युद्ध में ये द्रोण पुत्र बहुवरवाँमा द्वारा मारे गये । २. मन्स्य देश के राजा ो विराट के भाई थे। जयारव-१ ज्ञानिक के भाई थीर द्रपद के पुत्र का नाम। इनकी मन्तु द्रोगाचार्य के पुत्र श्रदयमामा के हाथ से हुई। २. विराट के भाई। जवेश-विराट नगर में धजातवास के समय भीम का गुप्त जरत्कार १. नागराज यासुकि के बहनोहं एक प्रसिद्ध सर्प षा नाम । एनकी स्त्रीका नाम भी जरस्कार था । इनके पुत्र या नाम 'यार्न्तार' था। एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें सोते ये तगा दिया, जिसमें खप्रमत हो, ये उसे छोड़ पर चले गये। चत्रने नमय इन्होंने 'प्रस्ति' ( गर्भ है ) यरा मा । इस कारण जो मंतान हुई उसका नाम जार्गिक पद्म । २. नागराज बासुकी की भगिनी थीर प्रस्कार की गीका नाम। जरद्वगीरी-पासुकि की भगिनी जरकार का नामांतर। देव 'जस्यार' । जरम्-लमुदेव की स्थराजी नाम की सी में उत्वय दिनीय प्रत्येषा नाम । प्रत्यिष गुलायन गोकर भी हुप्तमी के करन में स्वाप हो गये थे। इन्हों के बाग से श्रीहरण

की सामु गुरू । पार्यातर में नारतीये में इनकी सृखु हुई ।

जयन्त्रोभ-एर मनिद्ध राजा। ये कुछ रोग से पीवित थे।

अरा प्र राटमी का नाम । यह समसेच की उपमाना

भी। राज गुरुद्रव की दो सनियों की खाया-आधा पुत्र दुमा जिसमे राजा ने दोनों को नमछान भूमि में फेरवा

इनमा सामांतर 'एग' है। ये पूर्व जन्म में यानि थे।

मुर्वेश र्श व्यामनना में रोमनुस हुवे।

कन्याएँ इसी को व्याही थीं । कृष्ण के द्वारा कंस के जाने के बाद जरासंघ ने कृष्ण को अपने आक्रमका कारण मधुरा छोड़ने के लिए बाध्य किया। कृत्या द्वार में रहने लगे। युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूर्व जराही श्रीर भीम में द्रन्द्व युद्ध कराया गया । कृष्ण के संरेतः भीम ने जरासंध के रारीर की संधि तोड़ दी श्रीर मर गया । दे० 'जरा' । २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। जरितारि-मंदपाल ऋषि के प्रत्र। इनकी माता का न जरिता शार्की था । जरिता शार्की-१. एक मंत्रद्रप्टा । २. मंद्रपाल ऋषि परनी । जरुथ-एक राज्य । यह जल में रहता था । वशिष्ठ ई ने श्रक्ति प्रज्वलित करके इसे भस्म किया था। जतिका-बातीकों का एक गण । जलंधर-करयप कुलोखन्न एक गोत्रकार । जलंधरा-काशिराज की कन्या व भीमसेन की पर्व इसके पुत्र का नाम शर्वत्रात था। जल जातृकरयं -एक प्रसिद्ध वाल्या पुरोहित का नाम यह काशी, विदेह तथा कोसलाधीश के पुरोहित है दे० 'जातृक्षर्य्य'। जलद-यत्रि कुकोत्पन्न एक गोन्नकार का नाम। जलसंध-१. एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जिसे भीम ने म था । २. मगध के एक प्राचीन राजा । महाभारत गुढ़ य दुर्याधन के पन्न में थे और सात्यकी के हाथ से 🧗 चृषु हुई। यह यदे शूर्यीर तथा पवित्रकर्मा थे। घोगेरा कुक्तोत्पन्न एक मामर्थि । इनका नामांतर जनसं जलफ-एक पुरुवंशी राजा। जल्प-तामस मन्वंतर में सप्तर्वियों में से एक । जन-युटकारणय वासी एक राज्य । विराध नामक राष् इसी का पुत्र था। जवीनर-भद्रास्य के पुत्रका नाम । भागवन में नाम यवीनर है। धन्यत्र प्रवीरन नाम से भी ये 🗐 जसवंतिसिद्द-एक प्रसिद्ध वैः एव भक्त स्त्रीर जयमास ि

नाम के विख्यात राजपूत भक्त के छोटे भाई। ये हरिदास जी के शिष्य थे।

स गोपाल-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त। इन्होंने चारों धामों में हरिभक्ति का प्रचार किया।

स्तू स्वामी-एक श्रनन्य हरिभक्त । एक वार वजवासी इनके वैल खोल ले गये । इन्हें दुखी देख श्री कृष्णजी ने इन्हें दो नये वैल भेज दिये जिससे ये हल जोतते रहे । नामा जी ने इस घटना को वसा द्वारा वच्छ-हरण की कोटि में रक्खा है।

सोधर-एक प्रसिद्ध वैष्णव मका इनकी उत्पत्ति दिवदास के विश्व में हुई थी। भक्तमाल में इनके विषय में एक विलक्षण कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक वार इनके यहाँ 'रामायण' की कथा हो रही थी। विरवामित्र के यज्ञ-रिक्षण के लिए राम-लक्ष्मण जा रहे थे। इस प्रसंग को मुन, भाव विभोर हो ये कहने लगे—'में भी साथ विल्तुंगा।' यह कहकर ध्यान में तन्मय हो गये। प्रभु ने इनको प्रत्यच दर्शन दिये और कहां-'तुम यहीं रहो, यज्ञ रिक्षण करके हम यहीं छाते हैं।' यह वियोग वचन सुन

ैं हु-भागवत के अनुसार सत्यहित के पुत्र का नाम। हैं हु-१.पुरुरवा वंश में उत्पन्न एक प्रसिद्धराजिप। इनके पिता किंका नाम अजमीड़ तथा माता का नाम केशिनी था। एक विवार ये यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगीरथ गंगा को लेकर उसी मार्ग से निकले। इनका सारा आश्रम जल-मिन्न हो गया। चुन्ध हो इन्होंने गंगा को पी लिया। ,मगीरथ आदि के वहुत प्रार्थना करने पर इन्होंने अपनी

िजाँव से गंगा को निकाल दिया। इसी कारण गंगा का पिएक नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा इनसे विवाह करना चाहती थीं; किंतु इन्होंने युवनारव की कत्या कावेरी का पाणिप्रहण किया। इनके पुत्र का नाम पुरु था। र.

। विश्वामित्र-वंश के छादि पुरुष 'जाह्नव' विश्वामित्र का पैत्रिक नाम है। 'जाह्नवी' शब्द ऋवेग्द में छाया है जिसका अर्थ जहुं की स्त्री तथा जहुं का वंश दोनों

हो सकता है।

विवंत-ऋत्तराज जांववान ब्रह्मा के पुत्र थे। त्रेता में राम
। रावण युद्ध में इन्होंने राम की सहायता की थी। हापर

में स्थमंतक मिण के लिये श्रीकृष्ण ने इनसे युद्ध किया।

मंत में स्थमंतक मिण के साथ-साथ इन्होंने श्रपनी कन्या

जांववती श्रीकृष्ण को सोंप दी। संभवत: जांववान कोई

मतापी श्रनायं राजा थे। नाभाजी ने राम के श्रयगण्य

क्षभकों के साथ इनका उल्लेख किया है। दे० 'जांववती'।

गांववती-श्रक्तराज जांववान की कन्या जो कृष्ण को व्याही
थी। यह कृष्ण की श्रप्ट पटरानियों में से एक थीं। इनके
सांय, सुमित्र, वसुमत्, पुरजित, शतजित, सहस्रजित,

विजय, चित्रकेतु, द्विद तथा श्रतु नामक दस पुत्र तथा एक

कन्या थी। श्रंत में इन्होंने श्रिप्त समाधि ली थी।

्रांड्रा-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये संभवतः 'सोजी' ग्रादि रपर्हुचे हुए साधकों के समकत्त्र थे ।

ीतिकि−एक राजा । यह चंद्र विनाशन श्रसुर का श्रंशा-द्वातार था । जातिस्मर-(कीट) एक कीड़ा जिसे पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। इससे व्यास का संवाद हुआ था। व्यास के उपदेशानुसार यह युद्ध में मरकर मोच को प्राप्त हुआ। जात्कएर्थ-एक प्रसिद्ध पुरोहित। यह कात्यायनी के पुत्र तथा श्रमुरायण और यास्क के शिष्य थे। इनके शिष्य पारागर्व थे। अलीकयु तथा वाचस्वत्य आदि ऋषि इनके समकात्तीन थे। संधि-नियमों के संबंध में इन्होंने विचार किया था। सांख्यायन औत स्त्रों में इनका नाम जात्-कर्ण कहा गया है। आचार तथा श्राद्ध के संबंध में इन्होंने सूत्र लिखे हैं। श्रीतस्त्रों में एक उपस्पृतिकार के रूप में इनका उल्लेख है। इनका समय २००-४०० ई० के बीच में अनुमान किया जाता है।

जानुजंघ-एक राजा।

जावालि-१, एक मसिद्ध ऋषि । महाराजा दशरथ के मंत्री श्रीर पुरोहित । ये एक महान् दार्शनिक थे । इन्होंने राम को निज मतावलम्बी बनाने की चेप्टा की किंतु राम ने इनके सत का विरोध किया। ये एक नैय्यायिक थे। किसी विशेष कारण से इन्होंने अनीरवरवाद संबंधी अपने मत प्रकट किये । वास्तव में ये एक वड़े हरिभक्त थे । नाभादास जी ने इन्हें प्रमुख हरिभक्तों की श्रेणी में रक्खा है। मंदराचल पर तपस्या करनेवाले एक ऋषि। इनके एक लाख शिष्य थे। ऋतुंभर नामक एक निस्संतान राजा को इन्होंने विष्णुसेवा, गोसेवा श्रीर शिव की श्राराधना का उपदेश दिया था। एक बार ये वन में गये। वहाँ इन्होंने एक परम सुन्दरी स्त्री को तपस्या करते देखा। उससे प्रश्न करना चाहा किंतु उसका ध्यान नहीं हटा। ग्रंत में इन्हें मालूम हुश्रा कि वह कृत्ण की श्राराधना में मग्न थी। इनके मन में कृष्णोपासना की भावना जगी और गोक़ज़ में चित्रगंघा नामक गोपी के रूप में येजन्मे। २.भृगु-कुलो-त्पन्न एक ऋषि स्मृतिकार। हेमादि और हलायुध ने इन्हें श्राधार माना है। ४. एक प्रसिद्ध ऋषि। ये विरवामित्र के एक पुत्र थे।

जालंधर-(जलंधर) शिव के तृतीय नेत्र की श्रप्ति से उत्पन्न एक श्रति पराक्रमी राज्ञस । एक समय इंट्र शिव के दर्शन के लिये कैलाश गये। वहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुप को बैठे देखा। उससे उन्होंने पूछा कि तू कौन है। कुछ भी उत्तर न मिलने पर देवराज ने अपना वझ-प्रहार किया जिस कारण उस पुरुप का कंठ नीलवर्ण हो गया भाल स्थित तृतीय नेत्र खुल गया। श्रप्नि की ज्वाला निकल कर इंट्र को भस्म करने लगी। इन्ट्र की समभ में श्रव श्रा गया कि वे साज्ञात् शिव हैं । इन्द्र प्रार्थना करने लगे। शंकर ने वह अग्नि समुद्र में फेंक दी जिससे एक वालक उत्पन्न हुझा और घोर रव के साथ रोने लगा। वह रव इतना भयानक था कि सारा संसार वहरा हो गया। वल के छाने पर समुद्र ने उन्हें वालक को सौंप कर उसकी रज़ा करने के लिये वहा। प्राप्ता ने उसे प्रापनी गोद में ले लिया पर गोद में लेते ही, उसने इतने जोर से ब्रह्मा की मूँछ नोचनी शुरू की कि उनके नेत्रों से जल बहुने लगा। तब ब्रह्मा ने उसका नाम जालंधर रख दिया श्रीर वर दिया कि शिव के सिवाय उसे कोई

मार न सके । मतांतर से इसकी उत्पत्ति स्वर्ग-नदी गंगा तथा गमह के संघोग से हुई। पैदा होते ही यह वैत्रोक्त भेड़ी भयानक स्वर से रोने लगा । संसार कांपने ल्या । प्रचा रखं शाये और उसे बसुरों का राज्य दिया । यर दिया कि का स्त्रमं भीर पाताल का राजा हो। इसने एटर को परास्त विया। सय देल ने इसकी राजधानी ही रचना की। शुकाचार्य ने इसे संजीवनी विला है।। इसने बुन्य नामक कन्या से विवाह किया था। देउना में ने इसके शस्याचारों से तंग शाकर विष्णु से प्रार्थना की। लर्घ्ना के रोकने पर भी विष्णु गये। यहन दिनों नक युद्ध होता रहा । शंत में प्रसन्त हो विष्णु गरदान देशर चले गये। कालांतर में इसने नारद से पार्वनी की सुन्दरता सुनी। पार्वती को छी रूप में प्रहण् करने की एनमें इच्छा उपक हुई। निश्म, श्रम, काल-नैति पारि राधमीं को साथ ले इसने केनाश पर आक-भग रिया। सहर की सेना से पार न पाकर गांधर्यी विचा से शिव को सोहित कर स्वयं शिव रूप धारण कर पार्वती में पास गया। पार्वती को जब वह जात हुआ कि यह राज्य है, तब बह गुप्त हो गई और विष्णु की शरग में गर्हे। जालंघर को यह बर थाकि जब तक उसकी पर्ना पा पानियम धर्म गप्ट नहीं होगा सब तक कोई उसे मार नहीं सदेगा। दिग्यु ने जालंधर का रूप धारण करके उमशा सर्वात्य नष्ट विचा। झान होने पर बन्दा ने विष्णु मो भाष दिवा कि हैनावुग में उनकी पती राचस के द्वारा व्यवस्त की जायेगी शीर वह यन-वन भटक्ते किरेंगे। उन्हां ने रापने पति को शास करने के लिए घोर तपस्या हो। जिस स्थान पर उसने तपस्या की थी। उसरा नाम गृह्यायन हो गया। एक बार फिर उसे पति के पुरांत हुए और पंत में किए। वे चक से इसका सिर धर् में प्रत्याग दिया। इसके शव के स्थान पर एक धार्य नेज निःस्त हत्या जो निज के तेज में भित्र गया। गृत्या ने जाता में भवेश हिया। जालभि-भृग्रुटीस्यद तृत्र गोत्रकार या नाम ।

नामा पुत्र में यहा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यह नामपूरण में बात तथर रहता था। खाल प्रती-कृष ने कर्मणा। इसके उत्तर मोहित हो जरवत का रेमस्पापन हो गया था। जिससे छुप और छुपी का राम हुआ। ३० फूपी। जिस्सान-व्यक्ति नामक एकि के पुत्र। यह प्रस्ति विस्क भे की संस्थात गया से मनुष्ति नामक स्थान में प्रतिन पान प्रति थे।

जातमती-स्वेत्त्रभव यादव की याचा । इसके वाहिक

्दम् भी वर्षा भी। जिल्लातः र्हार्थातं के पुष्तः। इनहीः माना पाः नाम र्हान-भीनी था। विस्तार्यः एक परिचाः

जिरुप्यो-प्रश्ति । पि प्रश्ति या समा। यह च समग

शिलासमी-एक कि होता। जिलाहेर चौर्याटन समाग कि पान सुपैकेंकी साला के एक अपन्य नामा। जित्वन् शैलिनि-शिलीन प्रापि के पुत्र। ने शैलिन नः ते भी प्रसिद्ध हैं। ये जनक तथा याज्ञवल्य के ग्रह कालीन थे धौर वाग्देवता को बाग मानते थे। इनके म् वा नाम जिन था। जिन-दे० 'जिल्यनशैलिनि'।

जिप्सु-१. विष्णु, इन्द्र तथा सर्जुन का नामांतर। १ भीत्य सन्दंतर में गतु के पुत्र। २. महाभारत युद्ध । पांडवों के एक सित्र राजा जिन्हें कर्ण ने मारा था। जीमृत-१. एक महा जिसे विराट के यहाँ प्रज्ञातवास का में भीम ने मारा था। २. भीम के एक पुत्र का नाम २. भागवत, विष्णु तथा मत्त्य के स्मृतार स्पोमां पुत्र।

जीमृतवाह्न-१. यह पूर्व जन्म में मध्य देश के घर्षाण

श्रूरसेन नामक राजा थे। २. शब्दार्थ = जीमूत (यादः जिसके वाहुन है। इन्द्र की एक उपाधि। इस नामं कई व्यक्ति हैं, जिनमें 'दायभाग' के लेखक प्रसिद्ध हैं जीवंती-परश्र नामक एक वेश्य की खी का नाम। पुर वस्था में ही इन्हें वेधव्य प्राप्त हुआ और कालांता इसने वेदयावृद्धि स्वीकार कर ली। पर एक समय इने मुख से 'राम' ये दो श्रक्त निकले जिसके प्रभाव से रापा मुक्त हो अपने जार के सहित विष्णुनोक को चर्च गई। जीव गुसाई -प्रसिद्ध वें खप भक्त, विद्वान् तथा लेखक। दे वेदण्य 'भक्त वंधु' रूपसनातन के भतीले तथा शिष्य थे।

ये लेखन कत्ता में श्रद्वितीय थे एवं प्रसिद्ध दार्शनिक हमा

संदेह-ग्रंथियों के सोलने में सिद्ध थे। दे॰ 'रूपसनातन'।

जीवनाथ-प्रंगिरा कुलोखन एक गोत्रकार । पार्थंतर ने हनका नाम नुवनारव भी मिलता है । जीवल-प्रयोध्यापित ऋनुपर्ण राजा के घरवपाल का नाम। धन्नातदास काल में जब राजा नल ऋनुपर्ण के सार्धि बने थे तब उन्होंने हनकी प्रशंसा की थी । जीवा-१.मिनद्र दानिग्णत्य भक्त मात्रण । ये गवीर के विष्ये तथा प्रमिद्ध भक्त तत्वा जी के भाई थे । दे० 'तत्वा'। २. एक शमिद्ध मध्य कार्लीन वैश्लव भक्त । जीवानंद-प्रसिद्ध भक्त तथा चारण ।

नाम न्यूट था।
जुड़-एउन्पति की नी का नाम। सर्वानुकमणी के धनुमा
ये मार्क्ष्य की जी थीं।
जुज़-न्यूट गामक जित्यात क्लेन्युराज के वंश्वज, भी
क्लेक्युराज चम्ल का पुत्र। इसने दो सी संतीय थीं
नक राज्य किया।

ज्जुवा-एर प्रसिद्ध चारम् भक्त । ये कुशल् शायक है।

जुन्न-गाहन नामक म्लेन्द्र का पुत्र।

यापृत के पिता है

नाभादासकी ने इस प्रकार के १४ गायकों का उन्हें किया है। जिया है। जिनि-वातस्थान के भुद्र । अस्पेद की एक अध्या है। स्विया । जिभक्त-एक यहा। यह नहां अस्याचारी था। अमारिस्य है। विभिन्न इसमें संबद्धा करने थे।

जेवाबाइ-एक मसिद्ध इस्मिकित्यसम्मा महिला ।

जैगीपन्य-१. एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके शिष्य देवल इनके श्रसाधारण तेज शार तप से प्रभावित थे । अरवशिरस् राजा की सभा में किपल ने विष्णु का तथा इन्होंने गरुड़ का रूप प्रहण किया था। २. कृतयुग में शतकलाक नामक ऋषि के पुत्र का नाम । इन्होंने प्रभास चेत्र में वड़ी उम्र तपस्या की थी। ३. देवीभागवत में इस नाम के कई ऋषियों का उरलेख मिलता है। इनसे शिचा प्राप्त करके बहादत्त पुत्र विरवक सेन ने योग शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था।

जैतारन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त, जो भिन्नाद्यत्ति द्वारा जीविका-निर्वाह कर संत-सेवा करते थे।

जैत्र-१. कृष्ण के त्रजुचर का नाम । २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने सारा ।

जैत्रायण सहोजित-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था।

जोईसिन-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायणा महिला । ज्ञानदेव-(ज्ञानेश्वर) एक महान् महाराष्ट्री भक्त कवि। मराठी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'ज्ञानेश्वरी' की रचना इन्होंने १५ वर्ष की श्रवस्था में की। इनके पिता ने पत्नी के रहने पर भी गुरु से भूठ वोलकर संन्यास ले लिया। इनके गुरु जब दिच्छा गये तव इनकी माता को उन्होंने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। माता ने पति के~ संन्यास लेने की गाथा कह सुनाई। गुरु के कहने से इनके पिता को गृहस्थाश्रम स्त्रीकार करना पड़ा । इनके जाति-भाइयों ने इन्हें बाह्म एत्व से अप्ट ठहराकर अपमान के साथ इनका चहिष्कार किया। 'गेनीनाथ' और 'ज्ञानेश्वर' नामक दो पुत्र ग्रीर 'मुलावाई' नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। ज्ञानदेव को बेट की शिचा देने से इंकार किया गया। इस पर इन्होंने कहा कि मनसा, वाचा, कर्मणा भगवान को जाननेवाला ही ब्राह्मण है क्योंकि वेद तो एक भैंसा भी पढ़ सकता है। ऐसा कहकर वहीं उपस्थित एक भैंसे से इन्होंने शुद्ध शुद्ध वेदोचारण करवाया। सव जोग श्राश्चर्य में पड़कर इन्हें एक सिन्द सहात्मा मानने लगे। इनके विपय में अनेक विलच्स कथाये प्रसिद्ध है। श्रपने मत का प्रचार करके कुछ दिनों के वाद इन्होंने

ज्ञानभद्र-द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में रहनेवाले एक महारथी का नाम। एक वार वहाँ दुर्भिन्न पड़ा। इन्हें सपत्नीक उपवास करना पड़ा। ये पर्वत पर चले गये श्रीर दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। इनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त दुई।

ज्ञानतः चिर समाधि ले ली।

ज्ञानश्रुति~एक पुर्यातमा राजा। गोदावरी तट पर स्थित
प्रतिप्टान नामक नगरी में इनकी राजधानी थी। इन्हें
आकाश में एक विचरणशील हंस द्वारा ज्ञात हुआ कि
रेक्ष नामक प्रख्वेता इनसे अधिक पुर्यशील हैं। यह
सुन कर रथ पर आरूढ़ होकर ये उनके पास गये। उपहार रूप में बहुत सी!सामग्री रक्खी पर उन्होंने ग्रन्थीकार किया। इन्होंने पूरी गीता का माहात्म्य उनसे प्राप्त
किया।

ज्योति-१. एक वसु-पुत्र। इनके पिता का नाम श्रह

था। २. कार्तिकेय का एक मृत्य जो उन्हें श्राग्निदेव से सिला था। ज्योतिक-एक सर्प। ज्योतिष्क-एक सर्प। ज्योतिष्क-एक सर्प। ज्योतिष्मत-१. मधुवन-निवासी शाकुनि नामक श्रापि के पुत्र। २. एक श्राप्त।

ज्योतिस्-करयप तथा कहू के एक पुत्र का नाम।
ज्योतिस्ना-सोम की कन्या, तथा वरुण-पुत्र पुफर की सी।
ज्यर-१. करयप तथा सुरिभ के पुत्र। र. एक रोग जिसकी
टल्पिन शिव के प्रस्वेद से हुई थी। यह दैल्पराज वाणासुर के सेनापितयों में से एक था। इसके तीन पैर, तीन
मस्तक, ६ वाहु और ६ श्रांखें थीं। श्रानिरुद-उद्धार के
लिए वलराम श्रादि के साथ श्रीकृष्ण ने जब वाणासुर
पर चढ़ाई की तब ये ज्वराक्षांत हुये। उसे नष्ट करने के
लिए श्रीकृष्ण ने एक शीतज्वर की सृष्टि की। ज्वर
कृष्ण को छोड़कर श्रलग हो गया और उनकी स्तुति
करने लगा जिससे संतुष्ट हो इन्होंने उसको समा कर
दिया और यह वर दिया कि पृथ्वी पर तुम्हें छोड़कर
और दूसरा ज्वर नहीं रहेगा। मागवत में केवल त्रिपाद
और त्रिशिर ज्वर का उल्लेख है।

ज्य लंती-तत्तक की कन्या तथा ऋच की स्त्री। श्रत्यंतार इसके पुत्र का नाम था।

ज्वलना-प्रसिद्ध सर्प तत्त्वक की कन्या तथा सोमवंशीय ग्रौचेयु ग्रथवा घटचेयु की स्त्री।

माभू-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त।

भाजी-एक प्रसिद्ध हरिभक्ति-परायण महिला। ये विख्यात भक्त रेदासजीकी शिष्या थीं स्रोर मारवाड़ प्रांत की रहने-ुवाली थीं।

भिल्ली-वृष्ण्विशीय एक यादव । यह द्रौपदी स्वयंवर मं उपस्थित था । नामांतर भिल्लीवश्र है । भिल्लीरव-एक यादव ।

टराड-एक शाखा-प्रवर्तक ऋषि । दे॰ 'पाणिनि' । टीला-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये भक्तों में टीला (शिखर) के समाम ही उच्च थे ।

टीला जी-रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख भक्त तथा प्रचारक, जो पैहारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से एक ्एवं नाभा जी के गुरु घ्ययदास जी के गुरुभाई थे।

टेकराम-रामनंदी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त। ये पैहारी जी के शिष्य तथा नाभा जी के गुरु स्रग्रदास जी के एक गुरु भाई थे।

डंबर-कार्तिकेय का एक अनुचर जो उन्हें धाता से मिला था।

डगर-एक प्रमुख वैष्णव भक्त। नाभा जी ने इनका उत्तेख चैतन्य द्वारा प्रभावित अष्टादश प्रधान वैष्णव प्रचारकों ुके साथ किया है।

डिडिक-एक मूपक।

डिभ-जरासंघ का प्रधान सेनापति शौर हंस का छोटा

माई । हंस और दिस शिव के बर से अवेष और प्रमण्य हो गये थे। दिख्यार जीर मुंबोदर सिव के दो गण भी सदेव इनहीं सहायता करते थे। तपस्या में तल्लीन दुर्गामा एपि या इसमें जपमान हिया। मुनि के शिका-यत करते पर शीहरण ने इससे घोर बुद्ध क्या। वे ट्रेन करते-तरते इसे बहुत दूर हटा ले गये। इसी बीच उसे झात हुया कि उसका भाई हंस मारा गया। इससे भयभीत होदर बह यमुना में दूद पढ़ा और वहाँ आत्म-हजा पर गाँ। इस पाप से दीवैदाल तक उसे नरक-यानमा भोगनी पड़ी।

र्नोट -प्रेंगिरा-गोबीय एक प्रतयुगीन विरयात ऋषि । इन्हों-ने यीर्पराल नक शिप की तपत्या करके शिव सहस्र नाम योग सं उन्हें मसन्न किया । यस्त्रान मिला कि तुम्हारा पुत्र मुख्यार हो । सूर्यवंशी त्रिधन्या राजा इनके शिष्य थे। रिय प्राण में इनका नाम दंदी मिलता है, यशपि भित्र महम्ब नाम में तंदि शब्द ही मिलता है। मंति-भूम पगनर कुलोत्पन एक प्रम्थात मापि। र्तिनपाल-ध्यातवास-काम में सहदेव हारा गृहीत छुत्र नाम । महाभारत के दुंभकोएम् संस्करण में तंत्रीपाल नाम है। तंतुमान-यप्ति का एक नाम । नामांतर 'उत्तराद्वि' है । गॅर्त्रापाल-दे॰ 'तंतिपाल' । रांचि-एंगिरम् कुलोत्पन्न एक गोब्रकार भृषि । रांम-मविष्य के शतुसार समुत्तेस के पृत्र। तेमु-एक एरपंकी राजा । इनके पिता का नाम मतिनास्था भाग त्विथिद्-विष्ठितीयन्त एक गीवरार का नाम।

निविधिव्-प्रतिष्ठानीत्यन्त एक गीप्रशार का नाम । तिल्लाशार्या भरत के पुत्र । इनकी माना का नाम मांडवी था । अपने पुत्रर नामक भाई के साथ इन्होंने गांधार की यात्रा की खीर उस देश की जीतकर तपशिला नाम की नगरी बनाई ।

सहार-प्राटहर्णा गहासपी में एक प्रसिद्ध सर्पराज । हसके साता या नाम यह तथा पिता वा कर्यप था । श्रेंगी प्राप्ति के साथ ते हमें ही राजा परीधित की नाटा था । प्राप्त सर्पी के साथ तक्क भी बैद्धेंट के द्वारपाल माने गर्प के एकीलिये हस्टिनेंग की हक्का स्पनिवालों के लिये हमें प्रमुख सरना खनिवाये हैं।

तरपुरुष रिष्य के एक बारतार का नाम । संस्था∼त्रतिय यातिसास्य मात्रस मत जो वर्षार के जिल्ला वैश्वरूके पुरु भाई का नाम दीवा था। जनाहे का जिल्लान

ना रेताच नारणात्य मात्रणं सह तो नवीर के शिष्य थे। इन्हें पर भाई का नाम दीया था। जुनाहें का निष्यत्य प्रत्य पाने ये कारण तोगों ने इन्हें जाति-श्रिष्ट्रत कर दिया। एक भाई को एक सच्या बीर एक को एक पुत्र था। इन योगों का कर्ना क्याह नाम था। क्याद्यास में बाका थे। दि एक पा तुसरे में उपाह कर यो। इस उपनय में प्रवाद स्थादनी के सम लोगों ने दोनों का ब्याम-बारण विश्वत एस देने या स्थान दिया किंतु थे त्याम का प्राप्त कर उपनियम मेंसे करते। प्रति में क्याहरणात्म कहा कि महि सभी भगवादनीत करें, तो सदश करा माले। प्रति में ऐसा ही हुया।

तनु-एक महर्षि । दे० 'कृप' । तप-१. तामस मनु के पुत्र। २. एक श्रप्ति का नाम। तपती- सर्य और छाया की कन्या। इसके सावित्री नाम की शति रूपवती एक वहन भी। एक समय भाषापुत्र संवरण मृगया खेलने निकले । उनका खरव भटकता हुआ एक पर्वत पर पहुँचा, जहाँ तपती खाई थी। इसके साँदर्य से मुग्ध होकर संवरण ने तरकाल गंधर्व-विवाह की प्रार्थना की। किन्तु पिता की सम्मति के विना वह तैय्यार न हुई। श्रनंतर सूर्य की तपस्या करने पर तपती के साथ विवाह करने की श्राज्ञा मिली। विवाह होने पर इनके कर नाम का एक पुत्र हुआ जिसने कुर वंश की स्थापना की । तपन-१.पांडव पद्मीय एक पांचाल वीर जिसे युद्ध में कर्ण ने मारा । २. एक देव जिन्हें खमृत-रचा का कार्य सौंपा गया था। ३. रावणपदीय एक राचस जिसे गज नामक बानर ने मारा था। तपस-वाराह कल्प में शिव का एक श्रवतार । इनके लंबो-दर लंबाच, फेरालंब तथा प्रलंबक नामक चार पुत्र थे। तपरिवन-मरस्य पुराण के श्रवसार नड्वला से चछुमेंद्र के तपोद्यति-तामस मनु के एक पुत्र। तपोधन-तामस मनु के एक पुत्र। तपोभागिन्-तामस मनु फे एक पुत्र। तपोभूत-तामस मनु के एक पुत्र। तपोम् ति-रुद्र सार्वाण मन्वंतर में सप्तर्पियों में से तपोयोगिन्-तामस मनु के पुत्रों में से एक। तपोरति-तामस मनु के एक पुत्र । तपोराशि-तामस मनु के एक पुत्र का नाम। तम-गृःसमद्वंशीय श्रव नामक एक बाहाण के पुत्र का नाम । इनके पुत्र का नाम प्रकाश था । विष्णु पुराण के घनुसार ये पृथुश्रम्या के पुत्र थे। तमस्य-तामस मन् के एक पुत्र। तमीजस-यसमंजय् राजा के पुत्र। मत्स्य के ब्यनुसार ये देवाई के पुत्र थे। तस्र-महिपासुर नामक प्रसिद्ध राच्छ का कोपाध्यस । तर्त-ऋग्वेद के अनुसार तरंत और पुरुमी दोनों दयवास्य के प्राश्रयदाता थे। तरिंग्यक-एक प्रसिद्ध राजा जिन्होंने ३६०० वर्षो तक राज्य किया। भविष्य के धनुसार ये धमिण वन्सल राजा के प्रत्र थे।

तरुदा-ग्राप्येद में दानम्तृति के सिलसिले में इनका उल्लेख हुआ है। नरुमुष-एक सर्प का नाम। तज-दत्तम मनु के एक पुत्र का नाम। नता-एक शासा प्रवर्तक महीष। दे० 'पाणिनि'। नतायकार-एक शासा प्रवर्तक म्हरिष्। तिदय-एक प्राथाय का नाम। ये वैशंपायन के नव शिखीं

साथ पन्छिम द्वार की रचा करते थे।

तरत-राम सेना के एक बानर योद्धा। यह हनुमान के

में से एक थे। सामवेदांतर्गत कौथुमी शाखा का तांडय ब्राह्मण इनका रचा हुआ है।

तांडविद्-एक श्राचार्य।

तांडिन-एक भ्राचार्य जिन्होंने महावृहती छुंद को सतोवृहती कहा है।

ताडकायन-१.विश्वामित्र के एक पुत्र। २. वादरायण व्यास के एक शिष्य। यह ग्रंगिरा गोत्र के प्रवर थे। ताड़का-(ताटका) यच्च सुकेत की कन्या (मतांतर से सुंद नामक देख की कन्या), तथा मारीच-सुवाहु की माता, एक प्रसिद्ध राच्सी। यह श्रगस्त ग्रंपि के शाप से राच्सी हो गई थी ग्रोर सरयू के किनारे ताढ़क नामक वन में निवास करती थी। उस प्रदेश में इसके उत्पात से त्राहि-त्राहि मची थी। यह विश्वामित्र के दैनिक यज्ञ-विधान में वाधा हालती थी। श्रतः उसका वध करने के लिये वह दशरथ के किशोर राम श्रीर जष्मण को ले गये। पहिले तो स्त्री जानकर उसका वध राम को श्रजुचित प्रतीत हुआ, किन्तु माया के वल से जब वह उपल वृष्टि करने लगी तब विश्वामित्र की श्राज्ञा से राम ने उसका वध कर हाला।

तापस-दत्त का नामांतर । यह सर्पयज्ञ में एक होता थे । तामरसा-श्रत्रिमुनि की खी का नाम ।

तामस-१. धर्म तथा हिंसा के पुत्र । २.भविष्य के अनुसार श्रवस के पुत्र । ३. प्रियवत के तृतीय पुत्र तथा उत्तम के भाई । इन्होंने नर्मदा के दित्तण तट पर शिव की पूजा की थी । यह चतुर्थ मन्वंतर में मनु थे भीर श्रपनी स्त्री के साथ स्वर्ग गये ।

ताम्रतप्त-कृष्ण श्रोर रोहिणी के एक पुत्र !

ताम्रध्वज-प्रसिद्ध दानवीर राजा मोरध्वज का पुत्र। यह भी पिता ही के समान त्यागी और धार्मिक था।

ताम्रलिप्त-वैग देशीय एक चत्रिय।

ताम्रा-१.वसुदेव की एक स्त्री। इनके पुत्र सहदेव थे। २. प्राचैतस दच प्रजापति तथा खासिकी की कन्या जो करयप को व्याही थी।

ताम्रायग् – यज की शिष्य-परंपरा में न्यास के एक शिष्य। वायु के श्रनुसार ये याज्ञवल्क्य के वाजसनेय शिष्य थे। तार – १. मय दावन का एक साथी। २. राम सेना का प्रसिद्ध वानर वीर। सुत्रीव की स्त्री रम्या इसकी कन्या थी। ३. मधुवन निवासी शकुनी नामक एक ऋषि का पुत्र।

तारक-एक प्रसिद्ध श्रसुर । इसने परियात्र पर्वत पर चड़ा उग्र तप किया श्रीर महाा से श्रमरत्व का वर माँगा पर वह संभव नहीं था। श्रंत में उसे यह वर मिला कि सात दिन के बच्चे के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। १०,००० वर्ष तप करके त्रेलोक में यह श्रजेय हो गया। इसने हंद्रादि देवताश्रों को परास्त कर त्रेलोक्य में धपना वैभव-विस्तार किया। देवताश्रों ने शिव से यह प्रार्थना की कि श्रापके नव-जात शिशु के द्वारा ही राचस का वथ होगा। देव-ताश्रों की रचा के विचार से शंकर ने पार्वती से विवाह किया जिसके फजस्वरूप देव-सेनापति स्कंद का जन्म हुशा। जन्म के सातवें दिन इन्होंने राचस का वध किया। त्रिपुर के जन्मदाता तारकाच (ताराच) कमलाच तथा विटन्मानी इसके पुत्र थे।

तारा-१. वृहस्पित की दो खियों में से दूसरी। दे० 'सोम' तथा 'बुध'! २.वानरराज वालि की छी। यह सुपेण नामक वानर की पुत्री थीं जो पंच-कन्यायों में से एक गिनी जाती हैं। श्रंगद इन्हीं के पुत्र थे। वालि की मृत्यु के वाद ये अपने देवर सुश्रीव के साथ पत्नी रूप में रहने लगी थीं। ३.सूर्यवंशी हरिश्चंद राजा की छी। इनका नाम तारामती भी पाया जाता है। रोहित इनके पुत्र थे। दे०'तारामती'। ४. दस महाविद्याओं में से एक का नाम। १. एक ब्रह्म-वादिनी का नाम।

ताराच-तारकासुर के एक पुत्र का नाम। दे० 'तारक'।
तारापीड-१. काशी का राजा जो कादंबरी की कथा का
नायक, प्रसिद्ध राजा चन्द्रापीड का भाई ग्रोर प्रतापादित्य
का पुत्र था। राज्यलोभ से श्रपने बढ़े भाई को इसने मरवा
डाला था। इसके शासन-काल में कारभीर तो समृद्ध
हुआ पर प्रजा दुखी रही। राजतरंगिणी के श्रनुसार
इसने ४ वर्ष २४ दिन राज्य किया। २. मत्स्य पुराण के
श्रनुसार चन्द्रालोक राजा के पुत्र का नाम। इनके पुत्र
चंद्रगिरि थे।

तारामती-ये शेन्य देश के राजा की कन्या थीं इसीलिये इनका एक नाम शैन्या भी है। ये राजा हरिरचंद्र की पटरानी थीं। वरुण की कृपा से इनको रोहित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र की दत्तिणा पूरी करने के लिये राजा ने पत्नी को एक वृद्ध बाह्मण के हाथ बेंच दिया। रोहित बाह्मण के यहाँ सर्प-दंश से मर गया। उसे लेकर ये रमशान में गईं। हरिरचंद्र को उनके खरी-दार ने रमशान में डोम का कार्य दिया था। हरिरचंद्र ने पत्नी से कर रूप में कफन माँगा। पत्नी देने में श्रसमर्थ थीं । डोम-सरदार ने तारामती के वध करने की त्राज्ञा दी। रानी ने त्र्रिप्ति-प्रवेश किया। इसी समय इंद्र ने प्रकट होकर सवको जीवित किया। विश्वामित्र के त्राशीर्वाद से रोहित वड़ा प्रतापी हुआ। कहा जाता है कि रोहितास्वगढ़ का किला उसी का बनाया हुन्ना है । संस्कृत नाटक 'चंडकोशिक' श्रोर हिंदी नाटक 'हरिश्चंद्र' में यही कथा विश्वत है।

तार्ची-कंधर की कन्या। इनकी माता पिच्रस्पधारिणी मदिनका थीं। यह पूर्व जनम में वसु थी खोर दुवांसा के शाप से पिच्योनि को प्राप्त हुई। यह द्रोण नामक पद्मी को व्याही गई और नर्भवती हुई। महाभारत-युद्ध में एक वार यह खाकाशमार्ग में उड़ी जा रही थी। खर्जुन ने एक ऐसा वाण मारा कि इसका उदर विदीर्ण हो गया और उसमें से चार खंडे गिरे। उन खंडों को शमीक ऋषि ने ले लिया। उनसे पिंगाच, विवांध, सुपुत्र तथा सुमुख ये चार पुत्र हुए।

ता चर्य - १. श्ररव श्रववा पत्ती के रूप में सूर्य का एक रूपांतर।
ये श्रत्यंत पराक्रमी थे। इनकी दृष्टि श्रत्यत प्रवत्त थी।
गरुद श्रीर सोम के लिये भी यह शृद्द प्रयुक्त हुश्रा है।
नामांतर तार्च श्रथवा तारुष्य है। दे० 'सुपर्ण'।
२. एक श्राचार्य का नाम। एक विशेष विद्या की प्राप्ति के

जिये यह धारते गुरु के पहाँ गाते थे। इस काल में इन्होंने स्वयंत गुरु के गाय की रक्षा की थी। के सिन्दिन्ति के वैतृत नाम के त्रव में भी यह शब्द प्रसिद्ध है। इ. तश्यव प्रवादित का नामीतन। इस ने प्रवर्गी यह कत्या इन्हें स्वाही थी। जिसारा सरस्त्रती के साथ संभाषण हुआ था। के गुरु थे। इ. गुरु यह का नाम। ये कर्षय शीर जिल्ला के पृत्र थे। इ. गुरु यह का नाम।

सार्वपत्र-दे० 'स्वलं'।

नार्य वै।रिचन एक घाचाय वा नाम।

तालक एक जानार्य । ये व्यास की शिष्य-परंपरा में थे जीर दिस्स्वनाभ के शिष्य थे ।

नालकुन-र्श्वभिस्य कुलेल्पण एक गोबकार ।

नातकेतु-१.एक राजम जिसे कृष्ण ने मारा था। २.सीप्म का एक नाम। इनकी पताका ताल-चिद्धित थी, खतः यह नाम पदा। ३.एक राजस जिसे कुबलयास्य ने सारा यह।

ता नजेय - १.राजा जयप्यज के प्रत्र तथा चर्चन कार्तवार्य के पीत्र। एनके यंदान नालजंच नाम से प्रसिद्ध हुए। जब परशुगम ने कार्त्यार्थ के सहस्रवाहुओं को काट छाना मो ये लांग दिपका हिमालय में रहने लगे। श्रेता में त्रय राम अधर नव करने गये तय उनके दर्णन से अभय हो हर ये किए प्रवर्ग राजधानी मातृष्मती को लीट प्राये। कार्यांतर में राजा सागर के पुत्र ने एनको जीता धीर ०क यं।तिहोत्र को छोड़कर ये सदलवल नष्ट हो गये। वीतिहोत्र, शायांत्र, तुद्धिकर, भोज तया प्रवंती इन पाचीं पंशों का सम्मिलित नाम तालजब है। ये हैहयवंश के में। महाभारत के चनुसार इनके ब्रादि पुरुष मनु के पुत्र शर्जन थे। ये संभवनः विध्वतिहि के सामन्यास रहते थे। सर्वन टाट के प्रमुखार दियों की एक शास्त्र बहेल-गंद की तगई में चौदागपुर में स्तर्ता है। ये अपनी प्राचीन वंगावली से भी परिचित हैं। राज्यसंख्यक होते एए भी ये अपनी बीरता के तिये मिसद हैं। २. मता-भारत के अनुसार गयाँत के पुत्र का नाम । ३. सुरनाम र्दिष के थिया का नाम।

ता न-१. एक रितपुर्गा राजा। इन्होंने धपना चनस्म (जनात्म् १) खपने पुत्रों की दिया था। इन्हों संतित ये नाम थे—प्रतिक्त, प्रजासनि, यान, पत्र प्रयोदरी, क्षारणे, नर्गा, और स्मिन्ति। ये स्नेन्छ पद्धति के धनु-राम सलयमप देवी की पूजा करते थे। २. तालन क तेवा संपर्भ पर्यांत्र खाल्डा और अपन की सुन्दिशा वे सामार्थ थे। ये गुरुमदार्ग में परिसन थे और जिल्ली समार पोर्डा पर मगुर होते थे।

जिनमें नामप प्राप्त है बनुसार वर्ष के पुत्र खीर पित्र के चनुपार सुदूष पुत्र का गाम । इनका नामांतर विभि-रिम्मप्रोति चन्धा गिमकेंद्र है।

निर्तिया रुपार्चनुत्र सन्वंतर से एवं प्रशायित की फन्या भीर भीर दा भा। इनहें तुत्र हा नाम क्षेत्र था।

निित् भाषवत्, सध्य द्यांग् वायु के समुवार सहासनस् राज्य भे पुत्र । सत्तितर से इतके विता सहासनित् थे । भे भे विद्याना । तित्तिर-१. कपोतरोमन के पुत्र। इनके पुत्र का नाम यहुपुत्र था। नामांतर तित्तिरि हैं। २. एक सर्प का नाम।
ये करयप के पुत्र थे। इनकी माता कद्र थीं। ३. एक
प्राप्ति का नाम। ये खंगिरस् कुलात्पत्त एक शाखा के प्रवर थे। यजुर्वेद की एक शाखा तेतिरीय नाम से प्रसिद्ध है।
इसके खादि खाचार्य यही थे। इस शाखा का श्रन्य मधर कापिभुवा था। याज्ञ्क्य नाम के वेशंपायन के एक शिष्य द्वारा यह शाखा निकाली गई। उसका शेप शंश मर्र शिष्यों ने धारण किया। धारण करते समय उन्होंने तित्तिरि पत्नी (तीतर) का रूप प्रहण किया था इसलिए उक्त शाखा का यह नाम पद्म।

तिथि-१. एक गोत्र का नाम । २. करवप तथा कोषा की कन्या । ये महर्षि प्रलह की खी थीं ।

तिमिंगल-एक राजा का नाम जो रामक नामक पर्वत पर रहते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सहदेव ने इन्हें परास्त किया।

तिसि-१. दुछ प्रजापित तथा छासकी की कन्या। ये करवप की खी थीं। २. भागवत के छनुसार ये हुवां के पुत्र थे। दे० 'निस्म'।

तिमिश्वज - दशरथ के समकालीन, एक बीर राजा जो मिनद वैजयंत नामक नगरी में रहते थे। ये शंकर नाम से विशेष प्रसिद्ध हैं। एक बार देवासुर-संग्राम में हन्द्र के विरुद्ध श्रमुरों की श्रोर से ये लट्ने गये। हंत्र ने सहायता के लिए दशरथ की प्रना भेजा। इनसे लट्ने समय श्राहत हो दशरथ मुन्धित हो रथ में गिर पड़े। उस समय नहीं चनुरता से केकेयी ने उनकी सेवा की। इसीलिये दशरथ ने केकेयी को दो श्रभी स्मित वर दिये। पर इसके बाद तिमिध्यज्ञ का क्या हुत्रा इसका पता नहीं चनता। निभिध्य दूरिश्युन - श्रमनीध्र का नामांतर। सर्पों के कल्याण

कं निये किये गये यज्ञ में ये ऋत्विज्ञ थे। तिरिश्च आंगिरस् एक स्कडण्डा का नाम। तिरहुन-वर्तमान मिथिला प्रदेश का एक प्राचीन नाम। तिरिद्र पार्शव्य-एक वैदिक कालीन राजा। सायणा-चार्य ने इनको पर्शु का पुत्र कहा है। तिरिद्र ने चल कुम को बहुत या धन दिया था।

तिराद्य स्नागिरस्-सामवेद के द्रष्टा एक ऋषि । तिलाक (सुनार)-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये सदेव संतः

सैन। में तत्पर रात्ते थे। इनके विषय में यह कथा मिसद है कि एक राजा के वहाँ से इन्हें बहुत-सा काम मिला। संत-सेना में व्यस्त गहने के कारण ये कार्य न कर सके। राजा ने इन्हें प्राण्ड्गड़ दिया। इधर श्रीकृतण इनका भेप धारण करके सब गहने दे शाये। जब इसका पता चला नव राजा इनके पैरी पड़ा श्रीर भक्त हो गवा।

तिलोत्तमा-एक घट्मरा का नाम। यह श्रारम्भ में एक माहारी थी पर श्रममय न्नान करने के श्रप्राथ में इसे श्रप्या होने का शाप मिला। इसे जन्म देने का प्येय मुद श्रीर उपमुंद नामक राजमों को विनाश करने का था। ये दोनों माई तिलोत्तमा के निये गर मिटे।

निसिर (त्रिशिरस्)-४. एक राष्ट्रम का नाम। दूपव नामक रायस के चारमंत्रियों में से एक मंत्री। २.करवप श्रीर खसा का पुत्र । इसका वध राम द्वारा हुआ था । ३. विश्ववसु श्रीर चघा का पुत्र । इसका नाम विश्ववस्य भी कहा गया है । ४. मूर्तिमान ज्वर । गर्मी, सर्दी श्रीर पसीना, इसकी तीन अवस्थाएँ थीं । ४. धनपति कुवेर का नाम ।

तिसिरा-एक राज्ञसी का नाम । इसके तीन सिर थे । तीच्णवेग-एक राज्ञस का नाम । राम-रावण युद्ध में यह रावण की श्रोर से लड़ा था ।

तुंड-रावण पत्तीय एक राचस । राम-रावण युद्ध में इसे नल नामक वानर ने मारा था । मतांतर से यह नहुप द्वारा मारा गया । इसके पुत्र का नाम वितुगढ था ।

तुंबरु-ब्रह्मा की सभा में, नारद के साथ ईरवर का गुण-गान करनेवाले संगीत-विद्या-विशारद एक ऋषि। ये करयप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक थे। इनकी खी रंभा थी। यह रंभा पर श्रासक्त हुये जिससे कुवेर ने इन्हें शाप देकर विराध नामक राचस में परिवर्तित कर दिया था। त्रेता में राम से थुद्ध करने पर इसकी मृत्यु हुई श्रीर यह श्रपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। तंवूरा नामक वाद्य यंत्र के श्राविष्कारक यही थे। श्रतएव इन्हीं के नाम पर इस वाद्य यंत्र का यह नाम पड़ा।

तुंबुर-तुंबरू का पाठांतर । दे० 'तुंवरु' ।

तुम-ऋग्वेद में उल्लिखित इन्द्र के एक शत्रु का नाम। तुजि-ऋग्वेद में उल्लिखित, इन्द्र के एक कृपापात्र का . नाम।

तुरकावपेय-जनमेजय तथा परीचित के पुरोहित। उनका राज्याभिषेक इन्होंने ने ही किया था। इनके शिष्य यज्ञवचस् राजस्तंवायन थे।

तुरश्रवस-एक ऋषि। इन्होंने इन्द्र को मसन्न किया था। इनकी दी हुई हवि इंद्र ने स्त्रीकार की थी।

तुरष्क-एक पाचीन राजवंश का नाम। भागवत के अनु-सार इस वंश में १४ राजे हुये। धन्यत्र ये तुपार नाम से भी पुकारे गये हैं। संभवतः आधुनिक तुर्किस्तान राज्य इन्होंने ही स्थापित किया था।

तुरु-एक राज्ञस । देवासुर-संग्राम में यह हिरण्याच की श्रीर से लड़ा श्रीर वायु हारा मारा गया।

तुर्वे-एक राजा का नाम। यह मनु के घनुयायी थे।
तुर्वश-एक वेदिक राजा। यह प्राचीन राजा सुदास के
विरोधी थे पर इन्द्र की कृग से सुदास ने इन्हें पराजित
किया। इन्होंने इंद्र की वड़ी स्तुति की। ऋग्वेद में
इनकी इंद्र संयंधी स्तुति के कई मंत्र हैं। यदुतुर्वश के
पुरोहित कपव ऋषि थे।

तुर्वेसु-राजा ययाति श्रोर देवयानी के पुत्र। राजा ययाति
ने इनके योवन से श्रपना वृद्धस्व परिवर्तन करना चाहा
था पर ये तैपार नहीं हुए। इस कारण उन्होंने शाप दे
दिया जिससे छुत्र, चामर श्रादि राजचिद्ध इन्हें नहीं मिले
स्रीर ये म्लेन्छों के श्रिधपित हुये। इनके वंशजों ने
स्रोक स्थानों में राज्य स्थापित किए। यायु के श्रनुसार
इन्होंने पौरष दुष्यंत को दत्तक पुत्र के रूप में ब्रहण किया।
इनके वंशजों ने दिल्ला में पांड्य तथा चील श्रादि राज्य
स्थापित किये। श्रिष्ठ पुराण के श्रनुसार गांवार देश का

द्रुक्य वंश भी इन्हीं के वंश की शाखा थी। वायु, मह्मांड, गरुड़ श्रादि के श्रनुसार इनका राज्य विस्तार तुरस्क (वर्तमान तुर्किस्तान) तक था।

तुलसीदास-१. हिंदी के सुप्रसिद्ध भक्त कवि, राम के **ञ्चनन्य उपासक, ग्रौर राम-कान्य के सर्वश्रे**ष्ठ स्रष्टा । अशुभ मुहुर्त्त में जन्म लेने और असाधारण शिशु होने के कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया और माँ मर गई। वचपन घोर दरिद्वता और तज्जन्य कप्टों में वीता । छोटी अवस्था में ही साधुत्रों की संगति मिल जाने से राम-कथा पर श्रनन्य श्रास्था हो गई। योग्य गुरु ने इन्हें प्रकांड पंडित वना दिया। फिर ये एक योग्य कथा-वाचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। शादी हुई ग्रीर पत्नी में एदांत श्राशक्ति। एक बार जब वह इनसे बिना बताये हुए भ्रपने पितृगृह चली गई तो भरी-चड़ी जसूना को सुर्दे के सहारे तै करके साँप को रस्सी सममकर उसके सहारे अपर चढ़कर ये पत्नी के पास जा पहुँचे । तभी पत्नी ने व्यंग्य कर दिया जिसने इन्हें इतना आहत किया कि ये उल्टे पाँव लौट पहे। घर चार त्याग दिया । तीर्थ-यात्राएँ कीं । भगवान राम के दुर्शन प्राप्त किये। घूम-घूम कर रामभक्ति का प्रचार किया । हिंदू जाति ऋौर हिंदी साहित्य के अमृल्य रत्न 'रामचरित-मानस' के प्रखेता ये ही हैं। 'विनय-पात्रिका' इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है । इनके छतिरिक्त कवितावली, गीतावली, र्गावती-मंगल, जानकी-मंगल श्रादि श्रनेक कान्य-ग्रंथ भी इन्हीं के लिखे हुए हैं। इनके जीवन की सभी वातों के संबंध में केवल रामभक्ति को छोड़कर बहुत मत-भेद है। जनश्रुतियों और चमत्कारों ने मिलकर वास्तविकता को बहुत छिपा लिया है। २. एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । ये महाकवि तुलसीदास जी से भिन्न थे। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इनका स्थान होशंगाबाद के पास था। इन्होंने घपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी थी।

तुलाधार-काशी के रहनेवाले एक वैरय । ये वड़े तपस्वी तथा ज्ञानी थे । जाजलि नामक एक श्रमिमानी वैरय का श्रमिमान इनकी सत्संग से छूटा था । मतांतर से जाजिल एक बाह्यण थे जिन्हें श्राकाशवाणी द्वारा तुलाधार से ज्ञान प्राप्त करने की श्राज्ञा हुई थी ।

तुपार-कलियुग के त्रारम्भ में उत्पन्न होनेवाले एक राजा। दे॰ 'तरप्क'।

तुपित-एक वेदिक देवगण का सामृहिक नाम । ये स्वायंभुव तथा स्वारोचिप मन्वंतर में हुये थे।

तुपिता-वेदिशर मुनि की पत्नी। इनके पुत्र का नाम विभु था।

तुष्ट-हंसध्वज के महामास्य ।

तुष्टि-दत्त की एक कन्या। दत्त ने धर्म को दस कन्यायें दीं थीं उनमें से एक यह भी धी। तुष्टिमान्-कंस के भाई का नाम।

तुहुँड-१. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम जो भीम द्वारा मारा गया। २. एक राज्य, जो दनु का पुत्र था। तृतुज्ञि-एक वेदिक राजा। इंद्र ने घोतन नामक राजा सं

तूतु।ल-एक वादक राजा । इद न घातन नामक राजा स जुम तूतु कि वर्तस तया दंशाणि को परास्त करवामा था । न्त्रेयाम - रे चितिता, बायु तथा कुम के बाबु थे। कुम-न्दराव गुनि का नामीतर। गृश्चि भगदम्यु के एक पुत्र का नाम। गृश्चि २- एक गाम। गृश्चित्र- एक गाम। गृश्चित्र- १ विश्व स्थापत एक गोवदार। गृश्चित्र- १ विश्व साम के पुत्र का नाम। इनके विश्व सुरुवित्र नथा पृत्रके विश्व स्थापत पुत्र स्थापत पुत्रके विश्

मुहाविद्यु - १, वंपु राजा के पुत्र का नाम । इनके विशाल, श्राप्तवंपु नथा भूष्ट्रपेषु नामकतीन पुत्र तथा इटविट्या नाम की एक करणा थी। रामायण के श्रमुखार ये तुभ राजा के पुत्र थे। इनहीं भी श्रमंषुया थी। २,एक श्रस्तंत भर्मेनिष्ठ श्रापि जो हिनायन में पांटवों के साथ थे। ये महीने में एक गार जन में एक तिनका नुवाते थे श्रीर उत्तमें जो जल रणकता था उसी को पान कर जीवित रहते थे, इसी में इन्हा नाम मुखाविद्यु था। ३, मतांतर से व्यास का नामांतर। इन्होंने चौदासवें द्यापर में वेदों का विभाग राष्ट्र वेद्यास नाम में मिसिट्र पाई।

तुलामा मांगिरा-एक घ्यति । ये द्विण दिशा में रहते थे । तृणायने-एक राजस जो कंस का एक श्रमुचर था । कंस ने एमें भी कृष्ण का यथ करने के लिए गोक्त भेजा था । दशम कंध' में इसर्था कथा एस प्रकार कही गई है : एक बार यशोदा कृष्ण यो गोद में लेकर पिला रही थीं । उसी समय कृष्णयने वातचक का रूप धारण कर वहाँ श्राया । कृष्ण उसे देखते ही पहचान गये, प्रोर यह सोचकर कि

परिनी माता की गोष में सहैगा, तो यह उन्हें भी मेरे

माथ में उना ले जायगा, जिसमें उन्हें विशेष कष्ट होगा, उन्होंने प्राप्ते शरीर का भार बड़ा लिया। यशोदा ने उन्हें गोद से उतार दिया। तृणावर्त कोध से भरा हुआ एथा गोला के गोप-गोपियों की शाँदों में धूल शीर फेरड़ भरना हुआ घाया और क्रिक्त घवता गईं। गोलल से गोप-गोपी भी कृता के लिए रोने-धोने लगे। कृत्या में गीपो भी कृता के लिए रोने-धोने लगे। कृत्या में गीपो भूतनों वा भार अपने उद्दर में धारण फर लिया, जिससे तृतादर्ग में समझा कि संभवतः उसने कोई पाड़ पीरो में दश जिया है शीर उगमगाने लगा। उसने कुएन दो गिराने का प्रयन्त किया शीर कृत्या ने

उमे इनना इयाया कि रमों के मार्ग से उसके प्राण निवन गये। उसका मनिर मण की एक शिला पर मिर पदा जीर हामा उसकी छानी पर मिलने लगे। इस प्रकार हामा के द्वारा नृगासने का खेन हुआ।

असरा गला परण लिया छीर प्रपनी जिपन शक्ति से

तेर एक देवता। 'सुनद' गामक देवा में से एक ये भी थे। ते तिवित्त - १. एक देव : इन्होंने पानु-सुत्र नरदेव । होकर जन्म करण तिवा था। २. गोजून का पुर गोप। यह गुणा का परम निवा था।

गेहीतु-भेदारम् वे पुराधा नाम।

गुल्य -पर खपि रा गाम !

र्विलिंगि १. लिनिर प्राप्ति के पुत्र का नाम । २. वैशेषायन के पर मार्ट मा । यह गणा उपस्थिति ये पश्यमेच ुषे सुरूप प्रयोधित थे ।

तीं तमीय महा जिल्हा परंपता में बैछंपायन की याजवास्य आक्षा के जिल्हों का सामान्य नाम । इन्होंने सीतर पत्ती का रूप ग्रह्ण कर याज्ञवहत्य से पेद माप्त क्रिय था। दे॰ 'तित्तिर' तथा 'व्यास' । तैलक-शंगिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। तैलप-शंगिरा-कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। तैलेय-१ धृष्ट्र पराशर-कुलोत्पन्न ऋषिगण का साम नाम। २. श्रागिरा-कुलोत्पन्न एक ऋषिगण का यही नाम था। नोड्समन-स्वीर सुला तथा गंदिनी के प्रशासनकी

वहा नाम था। तोंडमान्–सुवीर राजा तथा नंदिनी के पुत्र। इनकी का नाम पट्मा था जो पांट्य राजा की महिषी थीं पूर्वजन्म में रंगदास थे छोर वेंकटाचल की उपासना हे सुक्त हुये थे। तोशालक–कला के सामा कंस का एक दरवारी सब योग

तोशलक - कृष्या के मामा कंस का एक दरवारी मह योह कंस द्वारा धामंत्रित होकर जब कृष्या मधुरा साथे मुख्यिक शादि शन्य पहलवानों के साथ कृष्या से ख यह भी मारा गया।

त्यागी संत - एक प्रसिद्ध चैप्णाय भक्त । इन्होंने श्र सर्वस्व स्थाग कर भिचाटन द्वारा हरिभक्तों की सेवा मार्ग ब्रह्ण किया था।

त्याच्य-मृतु तथा पोलोमी के एक देव पुत्र । त्योला-एक प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । ये जाति के लोहार इन्होंने अपने वंश का मुख उज्ज्वल किया ।

त्रयी-सविता तथा मृश्ति की एक कन्या का नाम। त्रय्यारुण-१.त्रिधन्या के पुत्र तथा प्रसिद्ध राजा त्रिशंव विता। २. एक व्यास का नाम। भागवत में इनका केवल प्ररुण कहा गया है। दे० 'व्यास'। ३. दुरि

के पुत्र का नाम । दे० 'त्रय्यारुणि' । त्रय्यारुणि-१.टुरितत्त्रय के पुत्र का नाम । एश्रिय होक तपस्या के प्रभाव से ये बाल्लुख को प्राप्त हुए । हर रोमहर्पण से वेद तथा पुराणों की शित्ता ली । रि पुराण में हनका नाम त्रय्यारुण कहा गया है । २.

त्रसद्-त्रसद्स्यु का नामांतर ।
त्रसद्स्यु (पोरुकुत्स्यु)-एक स्कद्रष्टा राजर्षि । इनके ।
तुरुकुत्म नय वंदी थे तभी इनकी माता ने सप्ती की एसी स्तृति की कि उनकी कृषा से पिता के समा प्रतापी पुत्र उपया हुया । पोरकुत्सि तथा पोरकुत्स नाम से महम्वेद में इनका उल्लेख हुआ है । ये गिरि के वंशज थे, शतएव इनका नाम गिरिषित हुआ । रे के राजा थे । राजा दिवोदास स्त्रीर सुद्रास पुरुवों के थे । दीर्घकान तक इनमें शुद्ध होता रहा पर पुरुकुत्स ममय नक यह युद्ध नमाप्त हो गया । त्रसदस्यु युद्ध में श्रन्थ रहे । स्वामे चल कर कुरु स्त्रीर पुत्र हो गये सीर ये लोग 'त्रासदस्यव' नाम से प्रसिद्ध । त्रसदस्यु- मांचाना का नामांतर ।

त्राजायिग्-विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार का न त्रिशद्भय-भिव्य पुराण के धनुसार पुरुकुत्म के र इनके रूप में तील घोड़े लगते थे। इनका राज्य छा

्के दूसरे घरण में था। त्रिपपुत -1. मागवत के श्रनुसार राजा शुचि के पुत्र विष्यु का एक नामांतर। त्रिकृट-१ तीन चोटीवाले एक पर्वत का नाम। इसी के एक शिखर पर लंकेश रावण की पुरी लंका वसी हुई थी। २. एक पर्वत माला का नाम, जो दिच्य में मेरु पर्वत से श्रारम्भ होती है।

त्रिगुण-हिंदू शास्त्र के अनुसार सत्, रज और तम तीन गुण माने गये हैं। देवताओं में सत्, मनुष्यों में रज तथा राजसों में तम प्रधान रहता है। ये तीनों गुण चराचर सभी प्राणियों में पाये जाते हैं।

त्रिचत्त्-रुच के पुत्र का नाम ।

त्रिजट-एक गृद्ध वाह्मण। ये गार्ग्य कुल में उत्पन्न हुए थे। फावड़ा धौर कुदाल लेकर ये विचरण करते धौर ध्रपनी जीविका चलाते थे। वनवासी राम-लष्मण से इनकी भेंट हुई थी। इनकी छी युवती थी। राम ने इनसे कुछ विनोद भी किया था। बाद में इस विनोद के लिये उन्होंने चमा मांगी धौर इन्हें बहुत सी गायें दीं।

त्रिजटा-लंका की एक राजसी जो अशोकवाटिका में सीता की देख-भाल के लिये रक्खी गई थी। इसने स्वप्न में देखा कि रावण का नाश होगा। इसने ही व्यवस्था की थी कि सीता को कोई कष्ट न हो। इसका नामांतर

धर्मज्ञाथा।

त्रित-इंद्र के एक भक्त । निरुक्त के श्रनुसार ये मंत्रदृष्टा भी थे । इंद्र ने इन्हों के द्वारा श्वर्जन को परास्त किया था । त्रिशीर्ष धोर त्वप्रपुत्र भी इन्हों के द्वारा परास्त हुये थे । त्रित घोर गृत्समद कुल का संवंध भी मिलता है । ऋग्वेद में त्रित को विभूवस का पुत्र कहा गया है । सायण के श्रनुसार एकत, हित श्रीर त्रित को श्रीन देव ने यझ में श्रविण्ट सामग्री को जल में फेंक्कर उत्पन्न किया था । एक वार ये तीनों भाई कुएँ में गिर पड़े । उस कुएँ को श्रमुरों ने पाट दिया किंतु श्रन्त में किसी प्रकार ये वाहर निकल श्राये । कुएँ में गिरने के विपय में अनेक प्रकार की कथायें मिलती हैं । श्रपने तीनों भाइयों में ये सबसे श्रिक द्यानी थे । इसलिये इनके भाई इनसे ईप्यां करते थे । इसी कारण दोनों के द्वारा इनके कुएँ में गिराये जाने की कथा भी प्रचलित है । कुएँ से सरस्वती की धारा वदने पर ये बाहर निकल सके ।

त्रिधन्वन-वायु तथा भविष्य श्रादि के श्रनुसार वसु मनस के पुत्र पर मत्स्य श्रीर पर्म के श्रनुसार ये संभूति के पुत्र थे। भागवत में वर्णित शरक पुत्र त्रियंधन तथा ये एक ही

व्यक्ति थे ।

त्रिधामन-१. एक ध्यास का नाम। ये वर्तमान मन्वंतर के दसवें न्यास माने गये हें। २. शिव के दसवें श्रवतार का नाम। इन्होंने काशी में तप किया।

त्रिनाम-करयप तथा खशा के पुत्र का नाम।

त्रिनेत्र-निर्वृत्ती के पुत्र का नाम । अन्य पुराणों के अनु-सार इनका नाम सुनन, सुश्रम अथवा शम है । ये एक प्रतापी राजा थे ।

त्रिपाद-ज्वर का एक नामांतर। यह तीन पैरोंवाला था।
ये तीनों पैर ज्वर की तीन श्वक्थाओं गर्मी, सर्दी तथा
ुपसीने के घोतक हैं।

त्रिपुर-१. तारकासुर के तीन पुत्रों ने मन दानन द्वारा

तीन मायासय नगर वनवाये थे। इन्हीं तीनों को त्रिपुर कहते हें। तारकासुर के तीनों पुत्र--तारकाच, कम-लाच तथा विद्युनमाली-ने घोर तप किया। उन्हें ब्रह्मा द्वारा यह वर मिला कि तीनों भाई तीन स्वतंत्र नगर वसायेंगे। एक सहस्र वर्षी के वाद ये तीनों नगर एक में मिल जायेंगे। इन तीनों पुरों को जो एक ही वाण से नप्ट कर देगा वही इनका संहार कर सकेगा।तीनों भाइयों ने मिलकर सुवर्णमय, रजतमय तथा लौहमय नगर यसाये। ब्रह्मा की घीर तपस्या करके तारकाच ने हरि नामक एक पुत्र प्राप्त किया। इन वरदानों से निर्भय हो ये राइस मनमाने ऋत्याचार करने लगे। सब देवता बह्या के पास गये । इंद्रादिक के प्रार्थना करने पर शिव चले। ब्रह्मा उनके सार्थी बने। तीनों पुरों के मिलने तक शिव ने प्रतीचा की। तीनों पुरों के मिलने पर शिव ने एक ही वाण से त्रिपुर को नष्ट कर दिया। तभी से शिव का एक नाम 'त्रिपुरारि' भी पड़ा। दे० 'मय' तथा 'शिव'। २. सहदेव द्वारा विजित एक राज्य । यह स्थान वतंमान जवलपुर से ७ मील परिचम नर्मदा तट पर तेवर नाम से प्रसिद्ध है।

त्रिपुरदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा विष्टलनाथ जी के प्रिय शिष्य । भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने इन्हें उनका सबसे प्रिय शिष्य माना है ।

त्रिपुर सुंद्री-एक देवी का नाम। इन्होंने अर्जुन को वाण-विद्या की शिक्षा दी थी।

त्रिपुरहरि-रामानंदी सम्प्रदाय के एक प्रमुख भक्त, पैहारी जी के ८४ प्रधान शिष्यों में से एक तथा नाभाजी के गुरु अग्रदास जी के गुरुभाई।

त्रिवंधन-ग्रहण के पुत्र का नाम । दे॰ 'त्रिधन्त्रन'। त्रिभंगी-कृष्ण का एक पर्याय । मुखी बजाते समय कृष्ण की एक मुद्रा के श्राधार पर—जिसमें उनके शरीर में तीन भंग रहते हैं—श्रीवा, कटि तथा पद—उनका यह नामकुरण हुश्रा है। दे॰ 'कृष्ण'।

त्रिभिष्टि-एकं नोहकार ऋषि।

त्रिभातु-भागवत के चनुसार भानुमान राजा के पुत्र। इनके पुत्र करंघम थे। त्रेशांत, त्रिसानु, त्रिसादि तथा विभानु एक ही व्यक्ति के नामांतर हैं।

त्रिभुवन-स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल तीनों मिलकर 'त्रिभु-वन' नाम से प्रसिद्ध हैं।

त्रिमूर्ति-१ व्राह्मा, विष्णु तथा शिव का समिष्ट सूचक नाम् । २. इंड प्रमती का नामांतर । त्रिमृधन-रावण के एक पुत्र का नाम ।

त्रिलोचन-१. ज्ञानदेव तथा नामदेव के प्रधान शिष्य,
एक प्रसिद्ध वैष्ण्य धाचार्य। इन्हीं की परंपरा में
श्रीवरूलम हुये थे जिन्होंने विष्णु स्वामी सम्प्रदाय
का नये सिरे से संस्कार कर 'पुष्टिमानं' की साधना
का प्रचार किया था। कहा जाता है कि भक्तों की सेवा
करने के लिये इनको एक भृत्य की धावरयक्ता हुई। स्वयं
भगवान इनके यहाँ भृत्य वनकर इस दार्त पर नौकर हो
गये कि चाहे वे जितना भी खायें इन्हें शिकायत नहीं
होगी। बहुत दिनों तक उन्होंने नौकरी की। धीरे-

पीरे उनरा भीतन ६७ सेर ही गया। उनकी पर्वा ने यह बात अपनी प्रतिसिन ने कह ही। उसी िन सगरान शन्तध्यान हो गये । इनको यहुत छान हुआ। एन्होंने यस-जन ही छोट दिया। यन्त में सोकार्यवाणी हुई कि 'खन्न-जन बहुए करो में ही तुम्हारे यहाँ नीहर घनहर शाया था।' यह सुनकर सारा शूरप सुन गया। इनको सीर भी दुःख हुआ कि भगवान दं शाने पर भी ये उन्हें पहिचान न सके। २. एक प्रसिद्ध बैप्राय भक्त। ब्रिबनी-एक ग्राविका नाम । ब्रिवद्र। कंप की दासी कुटजा का नामांतर। दे० 'कुप्ए'। त्रिविक्रग-१. विष्यु का एक पर्याय । विष्यु के वामन अव-

तार के लिये यह नाम खाता है, जिसमें उन्होंने तीन पग में रानं, सुयु घीर पातान लोक नाप लिए थे। मतांतर

में किए। के ये तीन पग उदय, मध्य शीर प्रस्त काल के द्रतीक हैं। एक घन्य मत से ये धारिन, वायु तथा सूर्य तप्य फे प्रोतक हैं। दे॰ 'वामन', 'विष्णु' तथा 'यल'। २. एर प्रियु वेप्राव भक्त । नामाजी इनका नाम प्रमुख

मध्यतानीन भकों में स्पते हैं। त्रिपृश् एक प्यास ।

त्रित्रेग्गी-तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यसुना श्रीर शहरय सर-स्वती के भंगसस्थल का पर्याय । त्रियेद सुध्म रात लोहिस्य-स्याम जयंत लोहिस्य के

किय का नाम।

त्रिशिंग-नामम मन्दंतर के इंड्र ।

शिशिरस्-१. वित्यवस् तथा चवाका के पुत्र । मतांतर से ये प्यन्त्रा के पुत्र ये छीर इनका नामांतर विश्वरूप था। इंद्र ने इनका पंप निया था। दे॰ खद्र तथा 'विस्वरूप'। २. जिर्जार्य का नामीयर । दे० 'ब्रिशीर्प'। ३. कश्यप तथा गंगा के एक पुत्र। ४. तूपल राजम के घार मंत्रियों में से एट। राम हाग इया। वच हुया।

जिशित्म त्याप्ट्र-एक मंबद्धा।

निशीप सदण्या एक पुत्र। इसको इनुमान ने मारा ::[1

ञिसानु (बिनारि)-योभानु के एक पुत्र का नाम। जिस्सि एक राष्ट्रम या। नाम जिसके नीन सिर्धे । इसे मन में माग था।

जिस्तर्गा नारण के धंत पुर की दासी। अजीकवाटिका में ंदिनी मीता ती यह भी एक रित्त थी।

शेटा-सार्य के बाद कीर जायर के पूर्व फानेवाले एक युग का काम । इसी दुन में सम का खुबतार हुआ। इसमा क्षा १,२१६,००० वर्ष साना गया है।

वेशन-विधेताम थे एत दाम । यद संभवनः प्रिय के मध्या थे।

विपुर-विपुर्ग के एक राजा का नाम । सुधिन्तिर के राज-स्य पण वे समय सहदेव ने इन्हें मारा या। श्रीपूरि-विद्वा या द्वारा । तय नित्र में इसके पिता का यान-

मा प्रमाने भाग पर पाल तय पत गरापति ये पास राम स्थि पर्नोंगे इसला भी व्यान हाला।

ए(उर (राप्योत्या) दिन ते वृह प्रायात का नाम ।

इनका स्थान गोदावरी तट पर था। गीतम की प्रार्थना है ये पृथ्वी पर श्राये थे।

त्र्यची-तीन र्घाखवाली रावण की एक राघसी दासी। ए धशोक वारिका में वंदिनी सीता की देख-भाल के जि नियुक्त की गई थी।

इयारुग्-श्रित्र के वंशज एक वसर्पि का नाम। त्वप्टा-विश्वरूप के पिता, द्वादश धादित्यों में से ग्याहरें

चादित्य तथा नेत्र के अधिष्ठाता देवता । विराट-पुरा ही द्दो र्थांखों के ढिय श्रलग-श्रलग उत्पन्न होने पर लोकपात त्वटा घपने घंश से चन्न के साथ घघिदेवता स्वरूत उसमें प्रविष्ट हो गये। इनके पुत्र विश्वरूप देवताश्रों हे पुरोहित थे। इंद्र द्वारा इनकी इत्या होने पर अपनी जग से उन्होंने वृत्र नामक देख को इंद्र के रात्रु के रूप में उत्पन्न किया ।

त्वप्टाधर-शुकाचार्य के एक पुत्र का नाम । यह ऋसुरों है पुरोहित तथा श्रत्यंत धर्मनिष्ठ श्रीर तेजस्वी थे। **स्वप्ट्रा-देवताश्चों के प्रधान शिल्पी । देवताश्चों के वज्र त**ण क़लिश घादिसव प्रकार के शस्त्र-निर्माण में कुशल, ये जीवन

जीवनीशक्ति श्रीर जननशक्ति के दाता थे। मृतुष्य, प्य श्रादि सकल प्राणियों के ये निर्माता कहे गये हैं। इनशे समग्र विश्व का स्वामी गुरु, नायक श्रीर श्रक्षि का उत्पन्नः कर्ता कहा गया है। ये श्रपने भक्तों की रज्ञा करते हैं। इसी प्रकार की विविध शब्दावली से इनकी प्रशंसा शत-पथ बाह्य से की गई है। वेदों से बहुधा ये ईंद है विरोधी के रूप में वर्णित हैं। ऋभगणों से इनका घनिष्ठ संबंध था । इनके पुत्र का नाम विरवरूप या त्रिशिर गी,

जिसके तीन सिर, छः घाँख घाँर तीन मुख थे। खष्टा की

कन्या सरग्यु विचम्वत को च्याही थी इसी से श्रदिवनी।

कुमारों की उत्पत्ति हुई। पुराणों में स्वप्टा श्रीर विख्

कर्मा एक ही ध्यक्ति कहे गये हैं। द्वादश खादित्यों घीर रहों में एक का नाम त्वप्टा था। त्वाप्ट्र-त्वप्ट्रा के पुत्र का नाम । विश्वरूप का पेतृक नाम भी यही था।

त्वाष्ट्री-स्वप्ट्र की कन्या। ये खादित्य को व्याही थीं। यही श्ररिवनीकुमारों की माता थीं। इनका नामांतर सरव्यु

दंड-१. एष्याकु के व्ययोग्य पुत्र। यह जनम से मूर्य त्या उन्मत्त थे। इस कारण पिता ने इन्हें दुरस्थ विध्य श्री। रीयल पर्यत के यीच में एक मदेश दे दिया था। वहां मधुमत्त नामक नगर बसाकर ये रहते थे। इस नगर का नामांतर मधुमत है। उशनस् शुक इनके पुरोहित थे। दीर्घकाल तक ये श्रविवाहित छीर जितेंदिय रहे। पर्

ध्यपने गुरुका कन्या ध्यरजा को देखा धीर कामानुर हो गये। प्रस्ता ने प्रपने को गुरु बहन कहकर पिता का धाला के लिए इनसे याचना की किंतु इनहोंने उसस यनाररार किया। ऋषि का जब सारा वृत्तीत झात हुस

बार चेत के महीने में ये भागव के खाश्रम में गये। बढ़

नय उन्होंने श्राप दिया कि यह राजा खपने राज्य सहित नष्ट हो जाये। एमा याचना के लिए इन्होंने इंद्र ह श्रादेश से श्राश्रम के पास ही १०० वर्ष तक तपस्या की। श्रापि दिवंगत हुए श्रोर इंद्र की श्राज्ञा से १०० योजन पर्यंत (मतांतर से ४०० योजन) च्यापी वह प्रदेश श्रनावृष्टि के कारण श्ररण्य हो गया। तय से उस प्रदेश का नाम 'दंडकारण्य' हो गया। र.वृत्र के भाई कोध-हंता के श्रंशावतार, विदंड राजा के पुत्र तथा मगध के राजा। इनके भाई का नाम दंडधार था। भारतयुद्ध में दुर्योधन की श्रोर से लड़ते हुए ये श्रर्जन द्वारा मारे गये। ये द्रीपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित थे। ३. एक पांडव-पचीय राजा जिसे कर्ण ने मारा था। ४. उत्कल के तृतीय पुत्र जिन्होंने दंडकारण्य निर्माण किया। १. श्रायु के चतुर्य पुत्र। ६. सूर्य के एक पांपद। ७. कुवलारव के पुत्र। दे० 'चंद्रास्व'।

दंड श्रीपर-तेत्तरीय संहिता में एक वत के संबंध में इनका उत्लोख हुआ है।

दंडक-१ एक दस्यु। कोई पाप ऐसा नहीं जो इसने न किया हो। एक वार एक विष्णु-मंदिर में चोरी करने गया। वहीं सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। २. इच्वाकु के पुत्र। दे० 'दंड'।

दंडकवन-एक प्राचीन वन। विध्य-पर्वतमाला से गोदावरी तक इसके होने का उल्लेख िकता है। रामचंद्र ने अपने वनवास का अधिक समय यहीं विताया था। उस समय यहाँ कितने ही ऋषियों के आश्रम थे, तथा राचसों का उत्पात भी समय-समय पर होता रहता था। रामचंद्र ने स्वय ही कितने ही इस प्रकार के राचसों का वध किया था। यहीं शवरी नामक एक भीलनी के वेर उन्होंने खाये थे, सूर्पण्खा के नाक-कान काटे गये थे तथा सीता-हरण हुआ था।

दंडकार-एक चोर। विष्णु पंचक व्रत करने से इसकी मुक्ति हुई।

दंडकेतु-एक पांडव राजा। भारत युद्ध में ये पांडवों के पन्न में थे।

दंड गौरी-एक अप्सरा।

दंहधार-१. सगध देश के गिरिवज के राजा। यह कोध-वर्धन नामक राजा के अंशावतार थे। ये एकरथी श्रीर हस्य युद्ध में वढ़े निपुण थे। मारत-युद्ध में दुर्योधन की श्रीर से लढ़ते हुए श्रर्जन के हाथ से मारे गये। २. पांडव प्रचीय एक चैच राजा। कर्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। ३. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जो भीम द्वारा मारे गये। ४. पांचाल देशीय एक स्त्रिय राजा जो भारत युद्ध में कर्ण द्वारा मारे गये।

दंड नायक-सूर्य के वाम-भाग में रहनेवाले इंद्र। यह दंड नीतिकार थे, श्रतएव इनका नाम दंडनायक पहा।

दंडपाणि-१.भागवत के अनुसार वहीनर के पुत्र । वायु के अनुसार ये मेधावी के पुत्र थे। २. काशिराज पोंड़क वासुदेव के पुत्र । इनके पिता को जब कृत्य ने मार ढाला तो इन्होंने महेरवर नामक यज्ञ किया था जिससे शिव इन पर प्रसप्त हुए और इन्होंने उनसे कृत्य के नाश का उपाय पूछा था। इससे टरकर कृत्य द्वारका चले गये

श्रीर वहाँ से उन्होंने सुदर्शन चक्र च ाया जिससे अपने नगर श्रीर सब लोगों सहित यह नप्ट हो गया।

दंडभृत्-एक चत्रिय चीर । राम के अरवमेध यज्ञ के समय जब रात्रुष्न अरव की रत्ता के लिए चले थे तब उनके साथ यह मी गया था।

दंडश्री-वायु के चनुसार विजया के पुत्र । दे० 'चंढश्री'। दंडी-१. घृतराष्ट्र का एक पुत्र। २. मृगु कुत्तोत्पन्न एक गोत्रकार । ३. संस्कृत के एक विख्यात कवि गद्य लेखक तथा रीतिग्रंथ-मणेता । इनका जन्म छठवीं तथा सातवीं शताब्दि के लगभग हुआ था । संभवत: ये विदर्भ देश के निवासी थे। विद्वानों का छत्तमान है कि ये घर-वार छोड़कर संन्यासी हो गये थे और टुंडी इनका नाम नहीं चिल्क उपाधि है। ये देश-विदेश घूमते थे और वर्षा के चार मास एक स्थान में निवास करके ग्रंथ-रचना करते थे। 'दशकुमार-चरित' श्रौर 'कार्व्यादश'वौमासे में ही वने। वर्पा समाप्त होते ही ये फिर अपने अपूर्ण ग्रंथ को छोड़-कर चल देते थे। यही कारण है कि इनके बहुत से ग्रंथ श्रादि श्रौर श्रंत के स्पष्ट संदर्भ से रहित हैं। इनके मुख्य ग्रंथ हैं: (१) काव्यादर्श, (२) दशकुमार चरित, (३) छुंदोविचित तथा (४) कलाप-परिन्छेद । इनकी कविता के संबंध में मिसद है-कविदंढी कविदंढी कविदंढी न संशय, ''जाते जगति वाहमीको कविरित्यविधाभवत्, कवी इति ततो व्यासे कवयस्विप दंडिनि "।। काव्यादर्श में इन्होंने शूदक के मृच्छकिटक से एक श्लोक उद्धृत किया है इससे सिद्ध होता है कि ये शूदक के बाद हुए थे, कवि राजरोखर ने इन्हें उद्घृत किया है अतएव सिद्ध है कि ये राजशेखर से पहले हुए। राजशेखर का समय ७६१ई०माना गया है। सम्मट ने भी खपने कान्य-प्रकाश में इनका उल्लेख किया है।

दंडी मुंडीरघर-शिव का एक अवतार। यह अवतार वाराह करूप के वैवस्वत मन्वंतर की सातवी चौकड़ी में हुआ था। इनके चार शिष्य छगल, कुंडकण, कुंगिड और प्रवाहक मसिद्ध हैं।

दंतक्रूर-एक वीर जिसे परश्राम ने मारा था। दंतवक्त्र-करूप देश के राजा का अंशावतार। इनके पिता बृदशर्मा तथा माता श्रुतदेवी थीं। राजस्य यज्ञ के समय सहदेव ने इन्हें हराया था। कृष्ण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। इनका नामांतर वक्रदंत है।

दंतिल-मतंग ऋषि के पुत्र तथा कोहल के भाई।
दंदशूक-एक सर्पराज। यह कोधवरा का पुत्र था।
दंभ-१. एक दानव। यह विश्वचित्ति का पुत्र था।
मत्स्य के श्रनुसार श्रायु का पुत्र।

दंभोद्भव-एक श्रभिमानी राजा। इन्हें सपने ऐरवर्ष का इतना श्रभिमान था कि ये श्रपने समान किसी को भी नहीं मानते थे। एक वार इन्होंने शासणों से यह पूछा कि पृथ्वी पर मुक्तसे वड़कर कीन है। शासणों ने कहा कि यह वात नर-नारायण से पूछनी चाहिए क्योंकि वही सबसे बढ़े माने जाते हैं। यह सुन श्रपना दल-यल लेकर इन्होंने नर-नारायण पर चढ़ाई की, पर इन्होंने इन्हें परास्त करके इनका गर्व नष्ट कर दिया। दंभौति-स्वास्य के पत्र । पत्ने ये धगस्य-कृत में उत्पन्न हुये थे: पर कामें चलवर जय पुलह ने इनके पिता दलस्य की दुव मान निया नय में ये पीनह हो गये। र्द्श-एक राज्य।सहाभारत के धनुसार इसने एक बार छगु सनि की की या अपहरण किया जिससे उन्होंने यह शाप दिया कि नू कीटि मोनि को प्राप्त हो । फलतः वह अलर्क नाम का कीटा हो सवा। बहुत प्रार्थना करने पर यह सारवासन मिला कि मेरे वंश में उत्पत्त होने वाले राम के हारा तेरी मुक्ति होगी। एक बार कर्ण के युद्धविद्या के गुरु परशुराम जी उसरी जींच पर सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय यह कीशा कर्ण की जींघ का रक्त चुसने लगा लेकिन इस दर से कि कहीं गुरु जग न जायें पह टस ने गम नहीं हुये। जगने पर क्रोध पूर्ण नेत्रों से कीट् की स्तार देखा जिससे यह भरत हो गया श्रीर श्रपने पूर्व कप की प्राप्त हुआ। फिर इसने अपनी सारी गाथा कह मुनाई। दंश का कींद्रे के रूप में शूकर की भाँति श्राकार था जिसके बाठ पेर बीर शनेक तीपण दाँत थे। ऋतु-ध्या धौर मदालमा के पुत्र चलके दूसरे थे। दे०

'सलकें'।
देंद्रा-करमप तथा कोधा की कत्या श्रीर पुलह की खी।
देंद्रा-करमप तथा कोधा की कत्या श्रीर पुलह की खी।
देंद्र-क एक प्रजापति। सती हनकी पुत्री थी। २. एक
विश्वदेव। ३. श्रीगरम् कुलोग्पत्त एक गोदकार्। ४.
सीगरा तथा सुरूपा के देवपुत्र। ४. स्मु तथा पोलोमी
के देवपुत्र। ६. याकाल के पुत्र। ७. देवातिथि के पुत्र।
वासु तथा विष्णु में हनको प्राच्य तथा भागवत में प्रारच्य
कला गया है।

देस कात्याय नि स्नानेय-शंत वास्रव्य के शिष्य । देस ज़र्यंत लोहित्य-कृषणगत् लोकित के शिष्य ।

देश विनर-रीतरीय संहिता में दश प्रजापित के पुत्र इस नाम से पुरारे गये हैं।

दत्त साविधि-दत्त के एक पुत्र । ये चातुप मर्वन्तर में प्रकट हुये । इनकी माता सवता थी । यह नवम मनु थे । इनका नामीनर रोहित था ।

द्विग्णा-प्राप्ती प्रीर स्विकी बन्या । यह यह को त्याही
शी रिनसे सुपित के याग पुत्र हुने । यह द्विणा के
भाई थे पर विष्यु के प्रातार थे । इस कारण द्विणा ने
लाओं होरर उन्त-मण्डा दिया । एक बार ये राधा के
सामते कृष्ण दी मोद में थेट गई जिससे रूट हो उन्तेंने
इन्हें निराप दिया । तब ये याणा के पास चनी गई ।
देन-मांशिपति के पुत्र । मांशिपति यलगाम प्रीर कृष्ण के
गुर थे । इस को एक बार पंत्रात नामक देख उठा ले
गया भी। इस को एक बार पंत्रात नामक देख उठा ले
गया भी। इस को एक बार पंत्रात नामक देख उठा ले
या भी। इस को एक बार पंत्रात नामक देख उठा ले
या भी। इस मां मांशिपत ने इस पुत्र का उद्धार करने
को प्रा । भी ह्या ने समुद्र में गीता लगाउर इस गएल
का पा विगा चीर गुर-पुत्र का उद्धार दिया । जोर-क्ष्य पंत्रात को मारर उसरे। इहिंगों से पांचान्य नामक
का प्रा प्राप्त एक कारि । सर्वेश्य के उप

पुन्त साम्य एवं कृषि। सर्वयक्त में यह होतृ नामक अक्षुतिहर्भ।

देनीनि-युत्रमय श्रीम भ्रीति ने पुत्र ।

द्धि क्रावन-मरीचि गर्भ देवों में से एक। ऋषेद में इनका स्क है। द्धिमुख-१.राम सेना के एक वीर यानर। यह सोम के पुत्र श्रीर गम्भीर अकृति के योद्धा थे। जिस समय वे

पुत्र शार गम्भार प्रकृति के योद्धार्थ। जिस समय प राम-सेना में भर्ती हुये वृद्ध हो चुके थे। राम हे श्रश्यमेध यज्ञ में शत्रुत के साथ श्रश्यरणा की सेना हे साथ यह भी थे। २. एक मसिद्ध सर्प जो कश्यप तया

कद्भ के पुत्र थे।
दिधिवाहन-१.शिव के एक श्वतार। वाराह करूप के वेव
स्वत मन्वंतर की श्राटवीं चौकटी में विशष्ट शोर व्यार
की सहायतार्थ ये प्रकट हुये थे। इनके चार पुत्र थे—
कपिन, श्रासुरि, पंचशिख शोर शाल्यल पूर्वक। ये चार
महाभोगी थे। २. मत्स्य तथा वायु के श्रनुसार श्रंग वे
पुत्र।
दनायु-१. दे० 'रनु'। २. दन्न प्रजापति श्रोर शारुकि के

कन्या श्रीर करयप की सी।
दनु-दत्त प्रजापित तथा शारुकि की कन्या, करयप की से
तथा दानवों की माता। वृत्रासुर इन्हों का पुत्र था जि
द्धीचि की हिंहुयों से निर्मित वज्र से इंद्र ने मारा था
मतांतर से विचर, वल, वीर श्रीर वृत्र नामक दानवों व
माता दनायु थीं। एक दूसरे मत से दनु ने वातार्प
नरक, वृपवर्ग, निक्ंभ, प्रलंब तथा बनायु शादि ४
दानवों को जन्म दिया। वास्तव में दिति (देत्यों की माता
दनु श्रीर दनायु ये तीनों ही करयप की खी श्रीर याव
देत्य-दानवों की जन्मवात्री थीं, जिन्होंने देवताश्रों से यर
वर युद्ध किया। कई हार-जीत के वाद श्रंत में ये म
गये।

द्नुपुत्र-एक मंत्रद्रप्टा । दे० 'करयप' ।
द्भीति-एक गृहस्य । यह इंद्र के कृपापात्र थे । इनः
प्रार्थना से इंद्र ने चुसुरि तथा धुनि का वघ किया थे
थन्य तीस सहस्र दासों का नाश किया। श्रदिवनीकृमा
की भी इन पर कृपा थी।

दम-१. विदर्भ नरेश भीम के पुत्र तथा दमयंती के भाई
२.भागवत के श्रमुसार मरुत के श्रीर विष्णु शादि के श्रः
सार नरिष्यंत के पुत्र। ३. श्रंगिरा-कुलोस्पन्न एक भाषि
४. श्राभृत रजस् देवों में से एक।

द्सघोप-चेदिराज शिशुपाल के पिता थाँर कृत्य के फूफ द्सन-१.एक प्रापि । इनके ध्यादीवाँद से विदर्भराज भी के दम ध्यदि चार संतानें हुईं। २. विदर्भराज भीम एक पुत्र तथा दमयंती के भाईं। ३. पीरव के पुत्र त दुर्योघन-पंजीय एक जित्रय बीर । ४. श्रंगिरा तथा सुरु के पुत्र । ४. भरहाज के पुत्र । एक राज्य । भ्रुगुपर पुत्रोम ने इसे पाला था ।

द्रानक-एक दानव। सम्स्यवतार में विष्णु ने हमें चैत्र द्र चतुर्देश को पृथ्वी पर गिराया। भगवान के रपर्य प्रभाव में यह मुगंधित तृष्ण रूप से पृथ्वी पर रहा। द्रभवाग्र-प्रगिरा सुल के एक प्रवर। नामांतर चमदाण। द्या-दण्या एक बन्या तथा करवप की खा। हु। प्रभय गामक एक पुत्र था। यह बनी धमंपरायणा थें द्रा-एक वार्ताकराजा जो भारत युद्र में दुर्योगन के प

में थे। वर्तमान कारमीर के उत्तर दर्दिस्तान नाम का प्रदेश इन्हीं का था। यह चित्रय जाति श्रागे चलकर म्लेच्छ हो गई थी। द्रि-जनमेजय के नागयज्ञ में जला एक साँप। दरियीत-भागवत के अनुसार दुंदुभी नामक राचस का पुत्र। विष्णु तथा वायु ज्ञादि में इनको ध्यभिजित कहा गया है। द्रीमुख-एक वानर वीर जो राम सेना के एक सेनापति थे। द्दुभ-एक बाह्मण । ये गोदावरी तट पर स्थित प्रतिप्ठान नामक नगरी में रहते थे। द्प्-धर्म के पुत्र। इनकी माता का नाम उन्नति था। द्पेर्णिस-एक राजा जो कारुप राजा के पुत्र थे। द्भक-भागवत् विष्णु तथा वहां छ श्रादि के श्रनुसार श्रुजातरात्रु के पुत्र। वायु में इनको दर्शक कहा गया है। द्भैवाह-एक ऋषि। ये श्रगस्य कुल में उत्पन्न हुये द्भि-एक ऋषि । इन्होंने सातों समुद्रों से यह प्रार्थना की कि तुम लोग एक तीर्थ उत्पन्न करो श्रौर उन्होंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ऋर्षकील नामक पापनाशक तीय उत्पन्न किया। द्वो-राजा उशीनर की छी। द्विन-राजा उशीनर के पुत्र। दश-१. कृष्ण और मालिदी के पुत्र। २.धाता नाम के एक श्रादित्य के पुत्र। इनकी माता का नाम सिनवाली था। दश्क-वायु के धनुसार विवसार के पुत्र। द्श्नीय-मणिभद्र तथा पुरायजनी के पुत्र । द्शांह-मत्स्य के अनुसार ये निवृती के पौत्र थे। मत्स्य के **छनुसार इनके पिता विद्**स्थ थे। द्ल-१. श्रयोध्यापति, इच्चाकुवंशीय एक राजा । इनके पिता परीचित थे। इनकी माता का नाम शोभना, था। राजा पारियात्र के पुत्र थे। भविष्य में इनका नाम दल-पाल दिया हुआ है। भागवत के अनुसार इनका नाम वल है। पारियात्र श्रीर परीचित एक ही थे। २. करयप तथा दनु के पुत्र। दलवाहन-ये गोपालक देश के राजा थे। मासी नाम की इनकी दो कन्याएँ थीं। दलेपु-दे॰ 'चलेचु'। द्वशतु-गौतम नाम के शिवावतार के पुत्र। दशग्व-श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक ऋषि । ऋग्वेद में नवग्व के साथ इनका कई स्थानों पर उल्लेख हुआ। इंद्र द्वारा इनकी रक्षा की जाने का भी वर्णन है। श्रंगिरा-कुल के श्रंदर इन्होंने श्रपना श्रलग कुल चलाया । दशज्योति-सुभ्राज के पुत्त । एक देवता । दशयु-एक वैदिक राजा। इनका तुत्र के साथ द्वंद्व युद्ध हुया। श्रंत में इंद्र ने दोनों की रचा की थी। दशमा-मला को एक मानस कन्या। द्राव्रत-एक वैदिक राजा। श्वरिवनीकुमारों ने इनकी रक्षा की थी। ये इन्द्र के भी कृपापात्र थे। दशशिप्र-ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र इनके यहाँ सोमरस पान कर प्रसन्न होते थे।

दशारि-भविष्य के अनुसार निरावृती के पुत्र। श्रन्यत्र इनका नाम दर्शाह दिया हुआ है। दशाणो-गांधारराज सुवल की कन्या तथा धृतराष्ट्र की पत्नी। दशादर-एक देत्य । यह वरुण लोक में रहता था । दशाश्व-इष्वाकु के सौ पुत्रों में से दसवें। यह माहिप्मती नगर के राजा थे। इनके पुत्र का नाम मदिरास्व था। दशोिए।-पणी से इनका जब युद्ध हुआ था तब इंड़ ने इनकी सहायता की थी। ऋग्वेद के एक मंत्र के श्रनुसार दशोणि व्यक्ति का नाम नहीं है। द्शोएय-इंद्र के कृपा पात्र, एक वैदिक व्यक्ति। द्स्यवेवृक-एक वैदिक न्यक्ति । यह नाम दो व्यक्तियों का सा लगने पर भी एक ही व्यक्ति का है। ऋग्वेद में इनकी उदारता का उल्लेख हैं । वालखिल्यों के सुक्त में भी इनका उल्लेख है। इनके पिता का नाम पुतवतू तथा माता का नाम पूतव्रता था। दस्त्र-ग्ररिवनीकुमारों में से एक। सहदेव इन्हीं के श्रंशा-वनार थे। दहन-१. द्वादश रुद्दों में से एक। इनके पिता स्थाण तथा वितामह ब्रह्मा थे। २. कुमार कातिकेय का एक श्रनुचर । दाँत-१. विदर्भ नरेश भीम के एक पुत्र तथा दमयंती के भाई। २. एक ऋषि। इन्होंने भद्रतनु नामक बाह्य ए में काम, क्रोध, लोभ चादि का चाधिकार देखकर उसे इन सवको छोड़ने का उपदेश दिया था। दाकव्य (दाकायन)-वशिष्ठ कुलोलन्न गोत्रकार ऋषि गण्। दात्तपाय-करयप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । दाचायग्-एक राजमालिका का नाम। इसमें होनेवाले राजागण संस्कार-विशेष के कारण बाह्यण काल पर्यंत वड़े ऐरवर्यशाली थे। दानायण शब्द का अर्थ सोना किया गया है। दाचायणों ने शतानीक को सोना दिया था। दाचायणी-सती का नामांतर। दाद्ति-श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । दान-पारावत तथा सुखेदवों में से एक। दानपति-धक्र का नामांतर। दामश्रंथिन्-राजा विराट के यहाँ श्रज्ञातवासी नकुल का दामघोपि-शिशुपाल का नामांतर। दारुक-१. कृष्ण के सारिथ का नाम । २. वैवस्वत मन्वंतर में एक शिवावतार । ३ एक राचस । दारुकि-कृष्ण सारथि दारक का पुत्र तथा प्रदुक्त का सारिय । दारुग्-करयप तथा श्ररिष्टा के पुत्र । २. गरुड़ के पुत्र । दास्ये-ऋग्वेद की एक ऋचा में इनका उल्लेख दुया है। दालिक-एक ऋषि । वायु के ग्रनुसार ये घ्यास की त्र्यक्-शिष्य परंपरा में रधीवर के शिष्य थे । दाल्भि-चक का पैतृक नाम । दालभ्य-१.द(भ्यं का पर्याय। यह केशी, यक तथा चेकितान का पैतृक नाम है। २. उत्तम मन्त्रंतर में सप्तिपियों में से एक । ३. धुमस्सेन के मित्र । दावसु श्रांगिरस्-सामवेद के एक मंत्रद्रष्टा प्रापि ।

द्रारामी एक पाचार्य । ये घारिए के समकालीन थे । द्राराहि-मार्ग के एक पीराणिक राजा । यह शिवम्तुति के प्रभाव से पाप-रहित हुवे । द्राणाई स्वीम का पैतृक नाम है ।

दाश्य-एर नपर्भा । यह शर्लोगा के पुत्र थे । मगध देश में एर पर्भन पर रहते थे । शर्लोगा की मृत्यु होने के बाद से शोजमान हो गये । इनके पास प्रक्षिदेव प्रकट हुये। यह एर वर्ष्य के सूच पर शासन जमाये चैटे रहा करते थे । प्रिति देवना ने इनको चर दिया । कंद्य यूच पर शासन जमाये रहने के कारण इनका नाम 'कंद्य दाश्यर' शिक्ट हुआ । यनदेवता के प्रताप से इन्हें एक पुत्र हुआ जिसे इन्होंने शानोपदेश दिया था ।

दिहि-मूर्य के मंधी तथा एकादश रहों में से एक।
इन्होंने एक बालाग का सिर काट डाला था और सूर्य के
साक्षिण में आने के कारण इस पाप से मुक्त हुने।
न्यूर्य के स्था के बादभाग में सेवक के रूप में इनका स्थान
रहता था।

विलीयम अविष्य के श्रनुसार सनुवंशी दशस्य के पुत्र। इन्होंने २४७००० वर्ष राज्य किया।

दिवंजय - उपास्था तथा भद्रा के पुत्र।

दियातर-१. गरुत के एक पुत्र । २. भागवत के श्रनुसार भानु राजा के पुत्र और सहदेव के पिता । मतांतर से ये मतिष्यृत श्रयमा प्रतिष्योम के पुत्र थे । लोक में यह शब्द पूर्य के पूर्याय रूप में प्रसिद्ध है ।

्रियरेपति-रोध्य सन्वंतर में होनेवाले एक हुंद्र । दिविरुपति-रोध्य सन्वंतर में होनेवाले एक हुंद्र । दिविरुपरयदेवों में से एक ।

दिविरश-भागवन के शतुन्तार रानपान के पुत्र। इनके पुत्र पा नाम पुत्रस्य था। यायु तथा सस्य के श्रनुसार ये दिश्मितन के पुत्र थे। विष्णु के श्रनुसार इनके पिता का नाम पार प्रीर पुत्र का नाम धुमेरय था।

दिथीलक-पिणा के अनुसार लंबोदर के पुत्र । नामांतर ्यपीनम पुत्रमा स्वितक ।

थिवोदास नेमर्सनी- प्रारंणि के एक समकातीन । दिव्य चायु के धनुसार सायन के पुत्र । धन्य पुराखों में इत्या नाम धंपक प्रथम दिप्यांपक दिया हुआ है । दिव्य साय-पुरस्या घीर स्पेगी के एक पुत्र ।

दिज्यमाने-पागवत देवों में से एक। दिज्यांगक दे० 'दिख'

दिच्या प्लोमा की यत्या गया खुगु की की।
दिख्या देवी कारदीय निवासी राजा दिवादास की
करवा। दिवादास ने इनका विवाद स्पट्न के राजा
विकास में क्या दिवादास ने इनका विवाद स्पट्न के राजा
विकास में क्या दिवाद स्पर्न के राजा
के तिर पर गये। सब इनका विवाद स्पर्मन राजा
में निर पर दुक्त पर गठ भी लग्न खाते ही सर गये।
इस प्रचार इनके २५ पति मरे नव इनके विवा ने र्वयंयर की किंग में इनका विवाद सरने का निर पर दिया।
पर कार्यव में खाइन सब रावे खायस में लड़का मरने
एमें। तब दिव्या देवी श्रुरूव मी यह में वजी गई दीर

हुवे। धिर वे शिल्वजोर में बे जी गई। पूर्व जन्म में

यह चित्रा नाम की विश्वक कन्या थीं। दे

दिण्ट-चैवस्वत मनु के पुत्र। इनके भाई नाभाग थे। दी चित- करव मुनि के पुत्र। इनकी माता का नाम आर्यकी था। दिविद नाम के इनके एक भाई भी थे।

था । हिन्दु नाम के इनके एक माह मा य ।
दीघं श्रवसर (श्रीराज)-दीर्घतमस ऋषि के एक पुत्र।
ये एक वार राजा की सीमा के वाहर चले गये और उर
वास के कारण मरणासन्न हुये । तब साम गायन से उन्हें
भोजन मिला । इन पर श्रिवनीकुमारों की कृपा थी।
संभवतः इनकी उत्पत्ति सुदेष्ण की दासी के गर्म से हुं
थी । दे० 'दीर्घतमस्'।

दीर्घजिह्न-१. एक दैत्य। करयप तथा दनु का पुत्र। २ एक श्रति विपाक्त सर्प। मृतसंजीवक नामक मणि हं संरक्तों में से एक यह भी था। दीर्घजिह्ना-श्रशोक - वाटिका में वंदिनी सीता के

रिच्चकार्यों में से एक । दीर्घ तपस-१.राष्ट्र का पुत्र । वता पुराण में यह क शेय क पुत्र कहा गया हैं । २. जंबृ द्वीप स्थित महेन्द्र पर्वत प रहनेवाले एक घटिं । पुण्य श्रीर पावन नाम के इन

दो पुत्र थे। सपजीक दीर्घ तपस के दिवंगत होने प पावन प्रति शोकमग्न हुये। पुराय ने इनको ज्ञानोपरे देकर मोह-मुक्त किया। ३. एक व्यास। इनके प्र

शुक्त थे। दीर्घ तमस् श्रीचश्य-ऋग्वेद के श्रनुसार उच्य्य के पुत्र यह श्रीगता कुलोत्पन्न एक स्कद्रष्टा थे श्रीर वृहस्पति शाप से श्री हो गये थे, पर श्रीव देव की स्तुति में पि उन्होंने रिष्टमाप्त की। श्रीवन नामक दास ने कई बार इन एदय विदीर्ण कर दिया किन्तु श्रीरवनीकुमारों ने हर ब

इनकी रहा की। कि जियत छादि पाँच पुत्र इनके ही थे पुराणों में ये उतरह तथा ममता के पुत्र माने गये हैं। गभ यस्था से ही वेद-वेदांग का ज्ञान ये प्राप्त कर जुके थे। प्रदे नामक एक सुंदरी से इनका विवाह हुछा जिससे गीत छादि कई पुत्र इनके हुये। पुत्रेच्छा से यह दिन में सब लोगों के समज्ञ सहवास करते थे। छात में मा

की घाला से इनके पुत्रों ने ही इन्हें गंगा में बहा दिया

यहते यहते ये राजा वित के यहाँ गये। वहाँ राजा व की दामी से किचवान आदि पुत्र उत्पन्न हुये। इस् परचान संतान-प्राप्ति की इच्छा से राजा वित ने भए नानी 'सुदेन्णा' को भेजा। उससे खंग, वंग, किंग श्रा पुत्र उत्पन्न हुये। किंग्सान आदि इनके पुत्रों ने विर

यल से मालागरव माप्त किया। ऋग्वेद में दीर्घ तमस शब्दार्थ है दीर्घ दिवसानंतर धस्त होने वाले सूर्य। दीघनीय-यह नाम ऋग्वेद में आया है। हुंद ने इन

्यहुत् सी संपति दी थी। दीघनेत्र-भीम के हाथ से मृत्यु पानेत्राला धृतराष्ट्र एक पुत्र।

प्कृ पुत्र । दीघवाह-राजा गर्यांग के पुत्र । इनके पुत्र ग्यु ! गण्य के धनुसार इनके पुत्र श्रज थे । 'हस्यिश' में 'ही याहु' शब्द रघु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ । गर्भ पुराच में रबु के सात्र यह शब्द सगा हुआ है।

दीघेयज्ञ-दुयोधन-पत्तीय एक राजा। दीर्घरोमन-धतराष्ट्र के एक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। दीर्घलोचन-धतराष्ट्र केएक पुत्र जिन्हें भीम ने मारा था। दीर्घायु-श्रुतायु के पुत्र एक इत्रिय योदा । भारतयुद्ध में ये घर्जुन के हाय से मारे गये। ये चन्छतायु के पुत्र थे। दीर्घिका-वीर शर्मा की कन्या। नामांतर शांढिली। यह वहत लंबी थी। लंबी लड़की से शादी करने वाला शीव मर जाता है इस धारणा से कोई इससे शादी नहीं करता था। इसलिये जंगल में बृद्धावस्था तक तपस्या करती रहीं । बहुत दिन बाद एक कोढ़ी गृहस्थ इसके आश्रम में श्राया श्रीर उसने विवाह की प्रार्थना की। इसने उससे विवाह कर लिया । वह पुरुप वेरयागामी था और दीर्घिका उसे अपने फंधे पर चढ़ाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती थी। एक बार अधिरे में ले जाते हुये मांडच्य ऋषि का शरीर इससे छू गया । क्रोधित हो उन्होंने शाप दिया कि सूर्योदय के साथ-साय तू मर जायगा । दीर्घिका ने श्रपने पातिवत से सूर्योदय रोक दिया। अन्त में अनुसूया के कहने से सुर्योदय किया। प्रसन्न हो देवताओं ने इन्हें श्रीर इनके पति को पूर्ण योवन मदान किया। दुंदुभि-१. एक राचस। मयासुर श्रीर होमा नाम की च्चप्सरा के दो पुत्रों से एक। दुंदुभि दीर्घ काल तक तपस्या करके सहस्र हाथियों के वल का वरदान पाकर भेंसे के रूप में स्वतंत्र विचरण करने लगा । वानरराज वालि ने इसे मार कर मतंग ऋषि के चाश्रम में फेंक दिया। मृत दुंद्भि के रक्त से आश्रम गंदा हो गया। इससे क़ुद्ध हो मतंग ने वालि को शाप दिया कि इस आश्रम में श्राते ही तेरी मृत्यु हो जायगी। इस कारण वह श्राश्रम वालि के लिये घगम्य ग्रीर सुग्रीव, जो वालि से डरता था, के लिए सुगम हो गया। कालांतर में वहीं पर वनवासी राम से सुग्रीव ने मित्रता की। राम ने ग्रपनी शक्ति का परिचय देने के लिये इसे अपने पेर के एक झॅगूठे के धक्के से १६ योजन दूर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसने १६ इनार सियों को यंदिनी वनाया था। इसने एक लाख खियों से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। २.एक गंधर्वी। महा। की याजा से यह दशरथ की रानी केंकेयी की दासी हुई। ३. एक दानव। करयप तथा दुनु का पुत्र। ४. ऋंधक का पुत्र । इसके पिता का नाम अन तथा पुत्र का चरि-चोत था। ४. सुतार नामक शिवावतार के शिव्य। दुंदुभि निह्नाद-दिति का पुत्र खौर प्रह्नाद का मामा। वाह्मणों के द्वारा राज्ञसों की पराजय देख इसने काशी जाकर बाह्यएं। का नाश करने की ठानी और इस विचार से काशी-चेत्र में जाकर उनका वध करने लगा; किनु शिव ने यताया कि तू बाह्यणों का कुछ नहीं कर सकता है। अन्त में काशी में ही इसका नाश हुआ। काशी के च्याघ्रेश्वर महादेव के महातम्य में इसका वर्णन है। डु:शल-धतराष्ट्र के एक पुत्र । दुःशला-धतराषु की कन्या तथा दुर्योधन भादि ५०० भाइयों की भगिनी। यह सिधुराज जयद्वय को व्याही गई थी। इसके पुत्र का नाम चुस्य था। दु:शोम-ऋग्वेद के एक मंत्र में इनको उदार कहा नवा है।

दु:सह-१. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था । २. पुस्कुत्स के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम नर्मदा था। दुःस्वभाव-दे० 'दुर्बु' द्वि'। दुरतिक्रम-शिवावतार सुहोत्र के शिष्य। हराचार-एक अप्टाचारी बाह्यए। धनुष्कोटि, जावाच तथा वेंकटाचल चादि तीथों की यात्रा करने से ये पवित्र दुराधन-धतराष्ट्र का एक पुत्र। दुराधर-धतराष्ट्र का एक पुत्र। दुरासद्-भस्मासुर का पुत्र। इसने शिव से पंचान्सी मंत्र प्राप्तकर उसका जप किया और शक्तिशाली हो सवको दुःख देने लगा। अंत में शक्ति पुत्र ढुंढी ने इसका वध दुर्ित-महावीर्य राजा के पुत्र । इनके तीन पुत्र थे । दुर्ग-१. हिरएयाच के वंशज रुरु नामक देत्य का पुत्र । २. गुर्जर देश के राजा मृलवर्म का पुत्र। दुर्गम्-१. एक राचस जिसका वध दुर्गा ने किया। २. रुरु दैत्य का पुत्र। इसने सव वेदों को नष्ट कर दिया जिससे सारे वैदिक कर्म नष्ट हो गये। श्रंत में देवी ने इसका वध करके वेदों का उद्धार किया। ३. विष्णु के अनुसार धृत का पुत्र। नामांतर दुईम, दुर्मनस् और विद्रुप है। दुगंमभूत-विष्णु के अनुसार वसुदेव तथा रोहिणी के दुगह-सायणाचार्य के अनुसार यह पुरुकृत्सु के पिता थे। पैतृक नाम दौर्गह है। दुर्जय-१. कश्यप तथा दनु का एक दानव पुत्र। २. द्शारव शाखा के ग्रंतर्गत सुवीर के पुत्र । इनके पुत्र का नाम दुर्योधन था। ३. खर (टूपण के भाई) का मंत्री। ४. धृतराष्ट्र के एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था। ४. सुप्रतीक का पुत्र। इसने हेतृमहेतृ की कन्या से विवाह किया । फिर चितामणि नामक रत्न की प्राप्ति के प्रयत्न में इसके प्राण गये। इसके मरणस्थल का नाम नेमिपा-रएय है। दुज्या मित्र कर्पेग्-अनंत के मित्र। दुद्म-१. विकमशाली राजा के पुत्र। इनकी माता का नाम कार्लिदी या। प्रमुच मुनि की कन्या रेवती इनकी स्त्री थीं । २. धृत-पुत्र दुर्गम का नामांतर । ३. स्ट्रश्रेणी राजा के पुत्र। हॅरिवंश के खनुसार भद्रश्रेणी के पुत्र हैहय चौर कारय वंश में वैमनस्य होने के कारण दिवोदास ने भद्रश्रेणी की कन्या को मार डाला श्रोर भूलकर इन्हें छोड़ दिया। फिर इन्होंने दिवोदास को हराकर यदला दिया। थ. गोदावरी तट पर प्रतिष्ठान नामक नगरी में रहने-वाला एक प्राह्मण । १. विरवायसु नाम के एक गंधर्य का पुत्र। एक बार यह धपनी सैकड़ों खियों के साथ कैताश स्थित हालास्य तीर्थ में नग्न होकर जल-विहार कर रहा था। वहीं पर शन्त्रि, वशिष्ट भ्रादि, ऋषि शिव की स्तुति कर रहे थे। कुद्ध हो उन लोगों ने शाप दिया कि त् राध्य हो जा। उसकी खियों की चड़ी प्रार्थना से आर्ट होकर वाद में उन्होंने कहा कि १६ वर्ष में नुम्हारा पति मु<sup>स</sup>्

्री तमी पक से मृखु प्राप्त करके मुक्त हुआ। युद्मन जनानीक के पुत्र। भनिष्य तथा भागवत इस न कुंद में एक सन है। नामांतर उद्यन ध्यया उद्यान है। यभ र-१. रावन का एक मंत्री । २. राम-सेना का एक वानर वीर ! ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा भा । १, महिपासुर नामक राजस का एक अनुयायी । हुथ 1. एक राजस बीर । रावण की राजसी सेना का ्र सेनापति था । युद्ध में यद इनुमान द्वारा नारा गया । २. रावण-पर्शय एक राष्ट्रस चीर जिसे राम ने मारा। २. धनसङ्घ का एक पुत्र। ४. हिरएपाए-पचीय एक गतम बार जिसे सम ने मारा। टुवृद्धि-पृतराष्ट्र नाग के पुत्र । युद्ध में यह श्रपने पिता के साब मोरा गवा। द्वांद्वजनमजय-भल्लाट या पुत्र । इसके कारण उमायुध ने नीप का संदार किया घोर इसको भी मारा । ट्रमेट्-१. भीम हारा मारा जानेवाला धृतराष्ट्र का एक पुत्र। २.मर दानव का एक पुत्र। इसने विल को युद्ध के लिए ललकारा पर युद्ध में बलि ने इसे इस दिया और किया था। यह भाग वर एक गुका में द्विप गया । ३. धांग देशाधि-पति गायायमे राजा का एक पुत्र। ४. वसुदेव और प्रियी का एक प्रज्ञ। दुर्मेषेगा-1. वसुदेव के भाई जो संजय की राष्ट्रपाली नामक भी से उत्पन्न हुए थे। २. धृतराष्ट्र का एक पुत्र ज़िस भीम ने मारा था। द्धिमेत्र-६. पुष्यमित्र नामक राजा के पुत्र । २.भागवत के यमुयार किलकिता नगरी के एक राजा जिनका नामांतर पुरुमित्र शयवा पर्रमित्र है। र्याम्य कॅल्न-एक स्कब्दा । यह कुरस के पुत्र थे । मृत्यु हुई । दुर्भग्य - १. पांचान देश के एक राजा। सन्नाट पट के लिए पृष्ट्य ने प्रनका राज्याभिषेक किया । इनके पुत्र जनमेजय ने पाँच्यों की घोर से युद्ध किया। २. धृतराष्ट्र मा एक पुत्र नदा गशोधर का पिता । झाँपदी के स्वयंवर में महर्देव ने हमें पराम्त दिया। भीम के हाथ से इसकी मृष्यु हुई। ३. यई राजम बीरों के नाम जो हिरएयान, महिरान्र और राजण के पण के थे। ध.राम-पर्जाय एक यानर । १. मुद्दांत्र नामक शिवायतार के एक शिव्य । ६. शंग देशावित्रति सायात्रमं शांत उनकी प्रमदा नामक भाषां में उप्पन्न दम पुत्रों में में एक। देवी के चर-'ददएनु' है। भन में यह कीरय वंश में उत्पत्त हुआ था। ७, कड़-पुत्र एक सर्व । म. यहवव तथा राजा का एक पुत्र । है. हें= 'दर्भद्र'। द्रम्भी-यमार्वादेश की एक सएसी। हिंसुप-एक अमुर । समुद्र-संधन के प्रवसर पर इसने द्रावासों से युद्ध रिवा। दुर्मेशस-दिग्रेषाचे या चनुवायी एक राज्य । युद्ध में यह पाषु द्वारा मारा गया । दिश्याने प्रशासित के तुत्र । यह यह संयक्तानी थे । के प्रयथे। हुँव चूर्वत्रम मता के बुत्र। विन्द्य के अनुसार इनया दृढ़रुचि-दिस्पियरेता के पुत्र तथा विववस के पीत्र। गाम मृदु गया साम्य के सनुसार इतका नाम उर्व था। हद्वमन-पृतराष्ट्रके एक पुत्र का नाम ।

होगा। गलम स्व में जब इसने गालव गर्धि पर चढ़ाई

टुर्वाची-वसुदेव के भाई वृक की पश्नी का नाम। द्वॅर्वार-कुंटल नगर के अधिपति राजा सुरथ फे कु राम के घरवमेबीय घरव के पकड़ने के कारण रायुक युद्ध में इन्हें परास्त किया था। दुर्वोवरण-जालंधर नामक दैत्य का दृत । समुद्र-मं के वाद जार्लंघर की खाज्ञा से यह १४ रस्न माँगने गर इंद्र ने इसे वापस कर दिया। इससे देवतायों सीर ई में युद्ध छिड़ गया। दुर्वावरण ने यम के साथ युद्ध कि द्वविगाह-धतराष्ट्र का पुत्र। दुविनीत-पांडय देशीय इध्यवाहन के पुत्र। धनुषं तीर्थ में स्नान करके ये मुक्त हुये। दुर्विमोचन-धतराष्ट्र के एक पुत्र। दुविरोचन-धतराष्ट्र के एक पुत्र। दुर्विवह--धृतराष्ट्र के एक पुत्र। यह भीम के हाय से । दुपएय-पशुमान के पुत्र। इन्हें एक ऋषि ने पिशाच। का शाप दिया था, किंतु शिक्षतीर्थ पर तपस्या कर शाप-मुक्त हुये । दुष्कत-रावण-कालीन एक राजा, जिन्हें रावण ने पा दुप्कर्ण-धृतराष्ट्र के एक पुत्र । इन्हें शतानीक ने पर किया था । भारत युद्ध में ये भीम द्वारा मारे गये। दुप्टरीतु पीरत्यायन-संजय के राजा। यह शब्द प में दो बार श्राया है। किंतु यह निरचय नहीं है कि यह व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है या नहीं द्रुप्प्रध्ये-धृतराष्ट्र के एक पुत्र, जिन्हें भीम ने मारा था दुष्प्रधपेगा-धतराष्ट्र के एक गुत्र। द्रीपदी स्वयंवर उपरियत थे। भारतयुद्ध में भीम के हाथ से इ दुर्व-गीड्-देशोत्पन्न एक बाह्यण् । द्वागा-ऋषभदेव के वंश में उत्पन्न भीवन राजा की इनके पुत्र का नाम त्वष्टा था। हड़-१. धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक । इनको भी मारा था। २. दुर्योधन पदीम एक राजा। दृढ़चत्र-धृतराष्ट्र के एक पुत्र। दृढ्युम्न-१. दृदस्यु का नामांतर। २. श्रगस्य-गोत्रीय मंत्रकार निगका नामांतर 'दृदायु' है। दृढ़धनु-सेननित के पुत्र। इनका नामांतर 'दृदस्भ दृढ्धन्या-एतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । हड़नोमि-भागवत, वायु तथा मत्स्य पुराकों के प्रत् सन्पर्शन, तथा विण्यु पुराण के अनुसार धृतिमा पुत्र का नाम। हड़मनि-एक शूद। इसे एक वता राज्य लगा हुआ वेंकराचल जाने पर इसका उससे छुटकारा हुआ। हद्रय-१. धृतराष्ट्रके एक पुत्र। ँ २. मस्य पुरा ष्यजुमार नयस्य के पुत्र का नाम । मतांतर से ये सैन

दृढ्संध-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। हर्दसेन-१, पांडव-पत्तीय राजा जिसे दोण ने मारा था। २. विप्सु तथा बसांड पुराण के अनुसार सुवत के पुत्र। इनका नामांवर धुमव्सेन है। दृद्स्थाश्रय-धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । दृदस्य-श्रगस्त्यं तथा सोपासुदा के पुत्र। यह उन्न तपस्वी तथा गम्भीर विद्वान थे। ऋतुऋपि ने निस्संतान होने के कारण इन्हें गोद ले सिया था। दृढ़हुनु–भागवत के चनुसार सेनजित राजा के पुत्र। **टढ़हरत-धृतराष्ट्र के पुत्र** । हढ़ाच्युत-चगस्य के पुत्र। इनका एक नाम दहास्य भी था। दृढ़ायु-१. पुरुरवा श्रोर उर्वशी के पुत्र। पुत्र। दे० 'दृदस्यु'। २. धगस्त्य के हृद्रायुध-धृतराष्ट्र का एक पुत्र। हदारव-कुवनयारव या कुवलारव के पुत्र, एक राजा जिन्होंने ३४२०० वर्षी तक राज्य किया। पद्म पुराण के श्रनुसार यह कुवलारव के पौत्र और धुंधमार के पुत्र थे। दृषद्वती-१. हर्यश्व राजा की स्त्री। २. विश्वामित्र की पती । ३. काशी के प्रथम दिवोदास की पत्नी । दृष्टर्थ-महाभारत काबीन एक राजा। हुप्टशमेन-विष्णु के अनुसार रवफबक के पुत्र। देवक-१. युधिष्ठिर के एक पुत्र। इनकी माता का नाम पौरवी था। २. यदुवंश के महाराज आहुक के पुत्र और कंस के पिता उग्रसेन के भाई। यह पूर्व जन्म में गंधर्व-राज थे। इनकी कन्या देवकी वसुदेव को व्याही थीं जो श्रीकृष्ण की माँ थीं। घपनी यन्य कन्यायों का विवाह भी इन्होंने वसुदेव के साथ ही किया था। उग्रसेन इनके छोटे भाई थे। इनके पुत्र देववान् उपदेव, सुदेव तथा देवरचित थे। देवकद-भविष्य के चनुसार प्रतिन्योम के पुत्र। इनके पुत्र सहदेव थे । देवक मान्यमान-यह तृत्सु के शत्रु तथा शंवर के मित्र थे। देवकी- १. मधुरा के महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री। वसुदेव की स्त्री तथा कृष्ण की माता। वसुदेव के साथ इनके विवाह के वाद नारद ने घाकर इनके चचेरे भाई कंस से कहा था कि इनके छाठवें गर्भ से उत्पन्न होनेवाली संतान ही तुन्हारा वघ करेगी । कंस ने यह सुनकर इनको इनके स्वामी वसुदेव के साथ ही कारागृह में चंद करा दिया था । इनकी छः संतानों को उसने एक-एक करके स्वयं भ्रपने हाथों से मार डाला था। इनके सातर्वे गर्भ के शिशु को विष्णु की श्राज्ञा से योगमाया नंद के यहाँ रहनेवाजी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में रख आई थीं। आठवें गर्भ में कृष्ण को उत्पत्ति हुई भी। वसुदेव प्रप्टमी की उस धेंधेरी तथा वादलों से भरी रात को कृष्ण को नंद के वहाँ यशोदा के पास छोड़ छाए तथा छपने साध यशोदा की, उसी रात में उत्पन्न हुई, कन्या को लेते घाए थे। प्रातः-काल जब फंस को यह ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ से घन की बार एक कन्या हुई है तो वह उसका भी बध

करने के लिए ज्ञाया । किंतु जैसे ही उसने पत्थर पर पट-कने के लिए उसे ऊपर उठाया वह ग्राकाश में उड़ गई श्रीर कहती गई कि तुरहारे वध करनेवाले का जन्म हो चुका है। कंस ने यह सुनकर वसुदेव तथा देवकी को मुक्त कर दिया था तथा सभी प्रतिभावान दीखनेवाले शिशुश्रों के वध की श्राज्ञा दे दी। कंस के कारागृह से मुक्त होने के वाद देवकी अपने स्वामी वसुदेव के साध सुख-पूर्वक रहने लगी, कितु कृष्ण गोकुल में ही रह कर यशोदा के द्वारा पोपित होकर वहे हुए। श्रागे भी माता तथा पुत्र के मिलने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। २.शेन्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की एक पत्नी। इसे यौधेय नामक एक पुत्र था। ३. ऋपभदेव के कुल में उत्पन्न उदगीथ ऋपि की पत्नी । देवकुल्या-१. स्वागंभुव मन्वंतर में मरीचि ऋषि के पुत्र की कन्या। पूर्व जन्म में भीकृत्य के पाँव धोने के कारण इस जन्म में यह स्वधुंनी (स्वर्ग की नदी) हुई। भागवत के श्रनुसार पृश्चिमा की कन्या। देवस्त्र-देवरात के पुत्र । नामांतर देवसेत्र है । देवगर्भ-वहादेव के पुष्करचेत्र यज्ञ में यह ऋत्विज थे। देवज-संयमन राजा के पुत्र। देवजाति-करयप-कुसोत्पन्न एक गोत्रकार। इनका नाम भेदसाति भी मिलता है। देवजित-१. करयप तथा दनु के एक पुत्र । २. ग्रीगेरस् कुलोत्पन्न एक महापि । देवताजित-सुमति तथा वृद्धसेन के पुत्र । इनकी स्त्री का नाम घासुरी था, जिससे देवसुग्न नामक पुत्र हुया। देवद्त्त-भागवत के घनुसार बरश्रवा राजा के पुत्र । इनके पुत्र घग्निवेश्य, कानीव तथा जात् कर्ण्य थे। देवद्त्त शत-एक शासा के प्रवंतक । दे० 'पाणिनि'। देवदुर्श-कवंधायन के शिष्य और एक शासा के मवर्तक भरपि । कवंध में इन्हें श्रयवंवेद की शिक्ता दी। पिप्पनाद, ब्रह्मवल, मोद तथा शौस्कायनि इनके चार शिष्य थे। पाणिनि श्रोर देवदर्शन इनके नामांतर हैं। 'पाणिनि'। देवदर्शन-दे० 'देवदर्श'। देवदास-मगध देश से निवासी एक बालण। इनकी स्त्री का नाम उत्तमा था जो छत्यंत प्रतिवता थीं। इनके पुत्र का नाम घंगद तथा पुत्री का नाम वलया था। जब ये दोनों गृहस्थी सँभाजने योग्य हुये तो सपतीक तीर्थ-यात्रा को निकले। रास्ते में एक महात्मा ने यदिकाश्रम श्राने का उपदेश दिया। तदनुसार इन्द्रमस्य जाकर इन्होंने यसुना में स्नान किया श्रीर बाद में स्वर्ग चले गये। देवद्यति-एक ऋषि जो सरस्वती तट पर एक शाधन में रहते थे। भगवान विष्यु की कृपा से इनके सरस्वती नामक एक पुत्र हुया था । इन्होंने बीप्म ऋतु में पञ्जानि साधन किया शौर १००० वर्ष तक विष्णु भी तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो विष्तु ने दर्शन दिया श्लीर वर मौगने को कहा, र्किनु निस्पृह देवचुति ने केवल भक्ति मांगी । देवसुम्न-भागवत के बनुसार सुमति के पुत्र । देवपति-सृगु-कुलीलस एक गोत्रकार।

191 E ;

देवप्रस्थ-एक गोव। यह हाय पा एक समा था। द्वभव-इन्डोंने नाग्द में सृष्टि तत्व के संबंध में विचार विनिमय किया भा। द्वभाग श्रीतपे-धुत जापि के पुत्र। यज्ञपशु के किस इंग को तिये देना चाहिये इसका इन्हें ज्ञान था। इन्होंने धार्भावन एम ज्ञान को गुप्त रक्या । पर एक लमाजुप म्यक्ति में गृप्त रीति से इसे जानकर वशु के पुत्र गिरिज मो यना दिया। ग्रंतय तथा सुरु के स्नेह दाचायण यच में ये पुरोटिन थे। यज्ञ में एक मूल हो। जाने से संजय का नारा एवा। द्यभृति-ये भागपत के पुत्र थे। इनका नामांतर देवभूमि या पेनभूमि है। द्वभूमि मत्त्र के धनुमार पुनर्भव तथा मागोंड के धनु-नार भागवत के पुत्र । इन्होंने दश वर्षी तक राज्य देवमति-श्रीमा कुलोखन्न एक बन्धर्षि । देवसानुषि-राजा शूर के पुत्र। इनकी माता का नाम शरमती था । नामांतर देवनीदुप है । द्वांगत्र शाकल्य एक प्रसिद्ध ऋषि और शावार्य। इक्तोंने मुद्रगत, गोगता, मत्त्य, खालीय श्रीर शिशिरेय हुन पाँच ति'यों को पाँच सिहताओं की शिका दी। भागवत में ये शाकल्य के समकत्त माने गये हैं; पर वासु सभा मत्नांड पादि में ये शासन्य के शिष्य कहे गये हैं। राजा जनक के घरप्रोध यज्ञ समाप्त होने पर उन्होंने बालाणों को असंग्य दान देने की सोची। इससे याज्यन्त्रय वहीं काये । उन्होंने पहा कि माताणों की श्रेष्टता विचा तथा झान में है। इसलिये जो भेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, उसी को सब घन मिलेगा। यह स्वकर शाकत्य सामने धारे और वाज्यक्य ने एक हजारे। प्रश्न किये जिनका उत्तर याज्ञवन्त्रय ने दे दिया । इसके बाद याज्ञवन्त्रय ने एक मरन तिया जिसका उत्तर ये न दे सके। इस घोभ में इनकी मृखु हो गई। देविमन की मृखुसे इतर मालगा पो पातक लगा पर नीर्थयात्रा तथा स्नानादि से मय मुक्त हो गये । दे० 'वेड्सिज़', 'ध्याम' तथा 'पानवनस्य' । देवमीड-१. भागवत के अनुसार कृतिस्थ तथा वायु के चनुमार वीतिस्य के पुत्र। २. एक्के के पुत्र। इनकी स्त्री षा नाम ऐएएर्स सवा पुत्र षा शूर था। देशमीद्रव, देव-मानुनि, तया देवनेयस इनके नामांतर हैं। ३. दिमीट का नामांकर । ६. मृतिक के पाँच पुत्रों में में एक । देवसीटम दे० 'देसमीह'।

मुलाकात हुई श्रीर यह उसके साथ रहने लगा। था, जिसे सीता-स्वयंवर के समय राम ने तोड़ा। मतस्य तथा पद्म प्रादि के घनुसार करम के पुत्र। के श्रनुसार करंभक के पुत्र । संविष्य में इनका नाम जेने के शमिशाय से ये विश्वामित्र के पास गये वशिष्ठ को लेकर शिवलोक गये। 🖛 युधिष्ठिर का द्रयारी एन्निय वीर । ६. भरत के एक पुत्र का न टत पर यज्ञ किया था। देवरात विश्वामित्र-एक गोत्रकार। इनका एक गोत्र प्रवर भी है। शुनःशेष को विरवामित्र ने जब श्रपना स्वीकार किया तव इनका नाम देवरात पदा। 'शुनःशेष' । देवराति-अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । देववत-१. राजा सुदास के पितामह । वध्यस्य, दियो रेयम्नि ऐस्सर्-एर म्लद्रया। देवभेधन भविष्य वे बातुमार हरियीपर के पुत्र । मन् के पुत्र। द्वयान र रपप कुलो पक्ष गोक्रकार व्यक्तियों का नाम । द्ववती-प्रागी नामक गंधर्य की कन्या तथा सुवेश ना देवया १०६ भागान के खनुसार तदीत. का सुब। राइम की खी। रिशा मार्गतर में मर्सापियों में से एक। द्ववर्-एर यसुर्वेदी महाचारी माहारा। हेवर्गहर देव 'देगजित'। देववर्गिनी-भारहात शर्षि की कत्या तथा विश्रवा र हैतरदित देश के प्रथ, त्यहरेर की की तथा क्षांतनाता की ग्री। इनके पुत्र का नाम वैक्षत्रण था। देशको के मार्ट। देशिति तेना देशकोन इनके गामां-द्ववयुन-भागवत के अनुसार देवक के पुत्र। देवचगन-चायु तथा। प्रमाहि के प्रमुखार इंद्रवासित

देवरथ-भविष्य पुराण के अनुसार कुशुंभ के पुत्र । 'देवरात'। देवराजन-उन देवतायों की उपाधि जिन्होंने राजसूय किया था। इन देवताचों के नाम सायण के प्रमु सिंधुचित् दीर्घश्रवस् पार्ध तथा कचीवत हैं। मनुष्यों भी जो राजसूय यज्ञ करते हैं वे मनुष्यराज कहलाते हैं देवराज वसिप्ठ-इनकी सहायता से रुप्यारण ने सल त्रिशंक़ की सीमा पार कर धपना स्वाधीन राज्य स्था किया था। देवरात-१. विकुचि का नामांतर । २. देवरात का प तर । ३. (शिव पुराण महात्भ्य) एक बाह्मण, जो मृठा श्रीर मद्यप था । एक बार यह एक तालाय में रु करने गया। वहाँ शोभवती नाम की वेश्या से इ एक बार प्रतिष्ठान नामक नगरी में गया। वहाँ म भर शिव की पूजा करता रहा इसके फल से यह के को गया । १ भागवत तथा वायु श्रादि पुराखों के श्रनु सुवंतु के पुत्र । इनके यहाँ शिव ने श्रपना धनुप रख ह रथ कहा गया है। ६. भागवत के खनुसार प्रसिद्धः तथा शाचार्य याज्ञवल्यय के पिता । वायु तथा वर्णाः इनका नाम ब्रह्मवाह कहा गया है। ७. एक गृहस्य। १ नाम की इनकी कन्या को-जिसके पति शोण ह मारीच नाम के एक राज्य ने मार डाला। इसका य इनके भाई देवश्रवस थे। इनका एक पूरा सुक्त है। इन सरस्वती, हपद्वती, तथा अल्पया, इन तीन निद्य तया सुदास एसा वंशकम माना जाता है। २. घए पुत्र । ३. विष्णु स्वामी मतानुषायी तथा 'रामज्योर मय' नामक प्रंथ के रचियता। ४. देवक के बट्टे भ एनके भाई उपदेव नया सुदेव खादि थे। १. रहसा

पुत्र । इन्होंने सात वर्षो तक राज्य किया था । नामांतर सोमशर्मा है । देववर्प-प्रियवत राजा के पुत्र ।

देववीति-मेरु की नौ कःयात्रों में से एक। ये ग्राप्तीध के पुत्र केतुमाल की स्त्री थीं।

देच व्रत-१. भीष्म का वास्तविक नाम । दे० 'भीष्म'। २. एक कर्मनिष्ट ब्राह्मण । एक वार एक कृष्णभक्त ने इन्हें कृष्ण नाम जपने का उपदेश दिया । इन्होंने उसकी श्रवहेलना की, जिस कारण इन्हें वाँस का जन्म मिला । फिर तीर्थ श्रादि के पुण्य से श्रीकृष्ण ने उसी वाँस से श्रपनी वंशी वनाई !

देव शमेन-१. एक ऋषि। इनकी स्त्री का नाम रुचि था।
२. जनमेजय के नागयज्ञ का एक सदस्य। ३. व्यास की
ऋक् शिष्य परंपरा में रचीतर के शिष्य। ४. एक कर्मठ
बाह्मण। यह मत्येक पर्व पर पितरों का श्राह्म करने समुद्र
संगम पर जाते थे। श्रंत में प्रत्यच्च होकर उन्होंने आशीवांद दिया। इस नाम के कई बाह्मणों के उच्लेख
पुराणों में मिलते है।

देवश्रवस-१. शूद नाम के राजा का पुत्र । इनकी स्त्री कंस की वहन कंका थी । सुवीर स्त्रीर इपुमान इनके दो पुत्र थे। २. विरवामित्र कुलोत्पन्न एक ऋषि तथा प्रवर । यह एक मंत्रकार थे।

देवश्रवस भारत-एक सुक्तद्रप्टा।

देवशेष्ठ-रुद्र सावणि मनु के पुत्र।

देव सावर्शि-तेरहर्वे मनु। इनका नाम ऋतुधामा भी ्था।

देवसिंह-भीम के पुत्र तथा सहदेव के द्रांशावतार।
देवसेना-१. दच प्रजापित की एक कन्या। केशी नामक
देत्य इन्हें अपहरण किये भागा जा रहा था उसी समय
इंद्र ने इन्हें भार ढाला फिर कार्तिकेय के साथ देवसेना
का विवाह हुआ। २. 'स्कंद्गुप्त' नाटक (जयशहर प्रसाद
कृत) की प्रधान नायिका।

देवस्थान-एक बर्ह्यापे ।

देवहव्य-एक ऋपि।

देवहूति-स्वायंभुव मनु की कन्या तथा कर्दम प्रजापित की स्वी। इनके किएल नामक पुत्र तथा नौ कन्यायें थीं। महर्षि किएल ने इन्हें सांख्य की शिचा दी थी। इसके वाद शरीर त्यागकर इन्होंने नदी का रूप धारण किया। देवहोत्र-एक ध्रपि। यह उपरिचर वसु के यज्ञ में ध्रात्विज थे।

देवांतक-१. रावण के पुत्र। इन्हें हनुमान ने मारा था।
२.एक राचस। यह हिरएय का मित्र था। उसकी छोर से
लइता हुआ यम के हाथ से यह मारा गया। ३.कालनेमि
का पुत्र। ४ रीट्रकेत नामक राचस का पुत्र। धपने
खत्याचारों से इसने बैलोक्य में हाहाकार मचा दिया।
खंत में गणेश ने करयप के यहाँ जन्म लेकर इसका वध
किया।

देवातिथि कागव-१.एक स्कद्रप्टा । इनके स्क मं रम,

स्याम, श्यावक तथा कृप का उल्लेख है। २.कोधन तथा ्कंड्र के पुत्र। इनकी स्त्री वेदमीं मर्यादा थीं। देवाधिप-कोरव-पत्तीय एक राजा।

देवानंद-प्रियानंद राजा से पुत्र । इन्होंने २० वर्षों तक राज्य किया ।

देवानीक-चेमधन्वा के पुत्र।

देवापि श्रार्टिटपेण-१.एक मंत्रद्रप्टा। इनके सूत्र में अर्प्टि-पेण तथा शंतनु का उल्लेख है। ये दोनों भाई थे। छोटे होने पर गद्दी पर वैठे श्रोर इसी कारण श्रनावृष्टि जनित श्रकाल पड़ा। वाह्यणों ने कहा कि वढ़े भाई के होने पर भी छोटे भाई के राजगद्दी पर वैठने के कारण श्रकाल पड़ा। इन्होंने वढ़े भाई से प्रार्थना की; र्कितु छुप्ट रोग से पीड़ित होने के कारण उन्होंने श्रस्वीकार किया श्रोर वन में तपस्या करने चले गये। ये राजा प्रतीप श्रोर शैव्या के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्दक तीर्थ पर तप किया इस कारण इन्हें वाह्यणत्व मिला। २. चेदि देश का एक चित्रय वीर। इसे कर्ण ने मारा था। ३. श्रार्टिपेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित के पुत्र।

देवाह-नायु के अनुसार ह़दीक के पुत्र।

देवावृध-सात्वत राजा के पुत्र। कोई पुत्र न होने के कारण ये पर्णाशा नदी के तट पर तप करने लगे। नदी ने स्त्री रूप धारण कर इन्हें पति रूप से वरण किया। इस संवंध से इन्हें वभ्रु नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना।

देविका-शैन्य की कन्या तथा युधिष्ठिर की धात्री। देवी-१. महाद के पुत्र विरोचन की छी। २. वरुण की छी। इनको वल नाम का पुत्र तथा सुरा नाम की एक कन्या थी। दे० 'दुर्गा'। ३. एक छप्सरा।

देहिन्-ग्रमिताभ देवों में से एक। वैदिन्-ग्रमिताभ देवों में से एक।

दैर्घतम-दीर्घतम्या के पुत्र धन्यंतरि का पैतृक नाम । दैर्घतमस्–दे० 'क्चीयत्' ।

देव-ध्यथर्वन् का पैतृक नाम ।

हैंबत्य–उपाकर्मींग छाचार्य तर्पण में इनका उल्लेख है। ्दे० 'जैमिनि' ।

दैववात-संजय का नामांतर । दैवोदास-भृगुकुकोत्पन्न एक ऋषि ।

दोप-१.श्रप्ट वसुश्रों में से एक। २.पुष्पाणी राजा की स्त्री।इनके तीन पुत्र थे-प्रदोप, निशीध तथा न्युष्ट। द्यावा पृथिवी-विश्व के माता-पिता शाकाश श्रीर पृथ्वी, वेदों के अनुसार समग्र देवों के माता-पिता कहे गये हैं।

यन के अनुसार समय उना के मातानपता कह गय है। यन्यत्र ये दोनों स्वयंजात कहे गये हैं। पर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह यानुमेय हैं। एक मंत्र में यह प्रश्न याता है। 'इन दोनों में से कीन प्रथम हुया यौर कीन यंत में १ ये कैसे टत्पन्न हुये, कीन जानता है।'' शत-पथ के यानुसार पृथिवी सबसे प्रथम उत्पन्न हुई।

द्यु-ग्रप्ट वसुत्रों में से एक। एक बार सर्वे वसु शपनी कियों के सिंहत वसिष्ट मुनि के बाह्रम में गये। वहाँ उनकी गाय कामधेतु को लेना चाहा ए उंटे में मार-मार कर गाय लेकर चन्ने गये। इसने वसिष्ट ने ग्राप दिया कि सभी वसु मतुष्य योनि में जन्म लें। इसी के फनद्रकृष सु गंगा गाँ कोछ से भीका के रूप में प्रकट एए।

त्रुनान सारत-एक स्तद्धा । यन्यत्र इनको वायु देवता का भागांतर साना गया है।

श्वति एक देवी ।

वृतिमत् १. सदिगस्य गता का पुत्र। इनके पुत्र का नाम सुर्वार था। २. शान्य देश के राजा। इन्होंने प्रथमा साम राज्य घटचीक प्रापि को दान कर दिया था। इसके कारण मरने पर इन्हें सद्गति मिली। १. स्वायं-सुत्र मनु के एक पुत्र। १. दुध सार्वाण मन्यंतर में सप्तियों में में एक। १. मिलभड़ तथा पुरुषजनी के पुत्र। ६. मद्रावनी नामक नगरी के एक राजा। यह नगरी सम्म्यनी तट पर स्वित थी।

शुमिंग बरमथ-एक राजा। भविष्य के श्रवसार ये श्रर-पोषण के पुत्र थे शीर इन्होंने ३७००० वर्ष राज्य किया था।

द्युमत्मेन-१. शान्वदेश के सत्यवान् । २. युधिष्टिर के राजन्य यज्ञ के समय श्रर्जुन ने इन्हें परास्त किया शीर ये कृष्ण के हाथ से सारे गये थे। २. भागवत के श्रजु-मार गुभ के पुत्र तथा मतांतर से त्रिनेत्र के पुत्र ।

षुमन-१. स्वायंभ्रव मन्त्रंतर में चिसिष्ठ तया उर्जा के पुरा। २. स्वारोचिष मनु के पुत्र। २. राजा प्रतद्ने का नामांतर। ४. राजा शाल्व के मंत्री। कृष्ण ने इनको मारा था।

गुम्न-चापुर मृत् तथा नट्वला के पुत्र । युग्न थिश्वचपरित स्वात्रेय-एक स्तद्रस्य । युग्नीक वासिष्ट-१. एक मृत्तद्रस्य । २. सुतय देवीं में ंसे एक ।

योगाजनीर-एक प्रसिद्ध बैक्कव भक्त । इत्रिक्ष-क्षमीरा तथा पसोधीरा के पुत्र । इत्रिड-रूप तथा जांववती के पुत्र । इत्रिडा-रापु के यनुसार तुर्णावदु की कन्या ।

द्रिविरा-१. पृथु तथा कवि के पुत्र । २. घर नामक बसु का पुत्र । ३. गुपित देवों में से एक ।

द्राधाचरा-धीत तथा गृतम्बीं के रचयिता, तथा शगाय-नीय शामा के सुश्यार । इनको स्वादिर भी कहा जाता है। गद्रभृती पा पेतृक नाम था ।

द्रुनि-गणा म्। स्त्री ।

हुम-१. प्रित्य मृत के पुत्र तथा महार्थी फर्ग के भाई। - मराभारत युद्ध में भीम कहाथ से ये मारे गये। २.राजा - विधि का झंगारतार। ३. गंधवीं के पुरोहित।

द्रमसेन १ दुनें पन पर्धाय एक राजा जी भूष्टतुत्त के द्वाथ में मारे गये। २. शल्य का घक्र-रफ्क एक प्रतिय बीर जो सुविधित के हाथ में माना गया।

ह्मिलें कापमदेव नथा जर्मती के भी पुत्रों में एह । ये यहें भगवन-भए थें ।

हुम् - १ अम्म स्तान के जातू। ये ऐत तथा चरिवनी हुमारों के अन्त, चार्य एवं नहीं में पीत्र तथा समानि के पुत्र थे। समिन्य हनकी माना थीं। चार्य चीर पुरु इनके ती आई थे। वर्षाति ने वार्ग-वार्श में चवने पुत्रों की जना कर उनका योदन मांगा। पुरु के यतिरिक्त सबने प्रस्ती-फार किया। पुरु को राज्य देकर थौर सबको शाप दिवा। ययाति के विशाल राज्य का पच्छिमी भाग दृद्ध को मिला। इनके वंशज भरतखंड के उत्तर भाग में राज्य करते थे। इनके राज्य में यवनों का धाधिपत्य था। जल में द्वाने के कारण इनकी मृत्यु हुई। २. मितनार

द्रोगा-ऋषि भरद्वाज के पुत्र। एक धार गंगा-स्तान के समय, भरदाज को, शप्सरा एताची को विवसा देगका वीर्य-पात हो गया था। उन्होंने उसे दोण नामक यज्ञ-पात्र में रख दिया था। उसी से कालांतर में एक वालक उत्पन्न हुन्ना। ऋषि ने उसका नामकरण उस यज्ञ-पात्र का ही नाम, द्रोण, किया। आश्रम में रहकर वालक वदने लगा । चंद्रवंशीय महाराज पूपत् से ऋषि भरद्राज की बदी घनिष्ठता थी। उनका पुत्र दुपद भी इस प्रकार मधिपुत्र दोण से परिचित हो गया और दोनों में मित्रता हो गई । द्वपद ने उस समय कहा था कि महाराज होने पर भी दोनों में ऐसी ही मित्रता रहेगी खोर उसे खोर एद करने के लिए वह अपने राज्य का अर्थ भाग दोए को दे देगा। द्रोण ने धनुर्विद्या तथा आग्नेयास की शिका सर्व-प्रथम स्वयं भरद्वाज के शिष्य ष्रमिनवेश से पाई थी । उसके वाद श्रक्षविद्या में निदुण होने के लिए वे महेंद्र पर्वत पर निवास करनेवाले परश्चराम जी के पास गये तथा वहाँ विशेष काल तक यह विद्या सीसते रहे। वापस श्राने पर पिता की श्राज्ञा से शरद्वान् की कन्या कृपी का इन्होंने पाणिश्रहण किया। कृपी के गभे से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुया जो धारवत्थामा के नाम से विग्यात है। भीष्म पितामह ने कौरवां तथा पढिवां को शरू विधा की शिचा देने के लिए इन्हीं को नियुक्त किया। श्रपने सभी शिष्यों में श्रर्जुन के जपर धनका श्रपार स्नेह था। दुपूद इस समय तक पांचाल के महा राज हो चुके थे, किंतु श्रपने सखा दोख को उन्होंने पूर्णतः भुला दिया था, तथा घपनी राजसमा में जाने पर उन्हें टपेशा की टिंट से देखा था। दोगा को इससे विशेष शोभ हुन्ना था। कौरव तथा पांडव को शखविया में निषुण करने के चाद उन्होंने द्रपद को उनके हारा पराजित करने का सुंदर अवसर पाया । पांडवों के हारा उन्होंने दुपद को पराजित करा कर श्रवने सम्मुख यंदी-रुप में उपस्थित कराया। कहा जाता है उस नमुख उन्दोंने उसके राज्य का ग्राथांश भी ले लिया। नितु बाद को उन्होंने दुपद को मुक्त कर दिया तथा उसके राज्य का प्रधारा भी उसे बापस कर दिया। उसके पाहत धरिमान में ही उन्होंने घपनी एच्छा की पूर्णता देगी । किंतु इसके दारा जो। विष मृज उत्पन्न हुन्ना उसने दोनों के धी प्राण लिए। एक बार द्रोगाचार्य ने प्यर्जन से पए। या-"खर्जन जब कमी तुम्हें सुकते युद्ध करना हो तो धपनी संपूर्ण कला के साथ युद्ध करना । किसी मरार का संकोच तुग्हारे गन में न रहे।" इसी क्यन के षतुसार महाभारत में धर्जुन दोण से निर्भय होकर लदे थे। फीरवों के द्वारा वीचित होने के कारण महा- भारत में उन्होंने उन्हीं का पण ग्रहण किया था। भीष्म के शर-शस्या ग्रहण करने के वाद द्रोण को ही कारवों का सेनापित बनाया गया था। श्रपने सेनापित होने के चौथे दिन इन्होंने द्रुपद का वध किया था। द्रुपद के पुत्र धृष्टग्रुमन ने यह देखकर उनका वध करने की प्रतिज्ञा की थी, श्रौर युधिष्टिर के द्वारा यह सुनकर कि "श्रद्रवत्थामा मृतो नरो..." जब वे कुछ ज्ञण के लिए पुत्र-शोक से विचलित हो गये थे, तो उसने उनका वध कर डाला था।

द्रीग्शार्झ-१. मंद्रपाल ऋषि के पुत्र, एक मंत्रद्रष्टा। इनकी माता का नाम शार्झी था। ये पहुँचे हुए तत्ववेत्ता थे। खारहव वन दाह के समय श्रिप्त की उपासना करके इन्होंने श्रपनी रक्ता की थी। इनका विवाह कंघर की कन्या तार्जी से हुशा था। इनके चार पुत्र थे—चिगाज, तिर्वाध, सुपुत्र तथा सुमुख। २. एक वसु। इनकी खी का नाम धारा था।

द्रीगायन-मृगु कुलोत्पन्न एक ऋपि । द्वारक-भविष्य के घनुसार मेमधन्वा के पुत्र।

द्वारिका-एक प्राचीन नगरी। कृष्ण ने जरासंघ के उत्पातों के कारण मथुरा को छोड़कर इसे अपने राजधानी वनाया था। महाभारत के पूर्व दुर्योधन तथा अर्जुन उन्हें लेने के लिए यहीं श्राये थे। कृष्ण के सखा सुदामा भी उनसे मिलने के लिए यहीं श्राये थे, जब कृष्ण ने अपने प्रिय सखा की पोटली के चावल खा डाले थे। कामरूप के राजा को पराजित कर उसकी साठ सहस्र रानियों को भी उन्होंने यहीं लाकर रक्खा था। पुराणों के अनुसार यह सस-प्रधान नगरियों में मानी जाती है। इसके तीर्य-स्थान होने के संबंध में सर्वप्रथम महाभारत के सभापवं में उल्लेख मिलता है—"उस प्रदेश में (सुराष्ट्र में) पुरायजनक द्वारावती तीर्थ है, जहाँ साचात पुरातन देव

त्यांग के बाद यह समुद्र में निमन्न हो गई थी। द्विगत भागव-सामगायन के फल से स्वर्ग प्राप्त कर ये पुन: मृत्युलोक में आये और फिर स्वर्ग प्राप्त किया।

मधुसद्दन विराजमान हैं।" कहा जाता है कृप्ण के देह-

द्विज-वायुके अनुसार श्रूरसेन के पुत्र। द्विजिह्न-रावण की सेना का एक राचस वीर्।

द्वित-१ वहा मानस पुत्र। २.गौतम ऋषि के पुत्र। इनका ूफ्क स्क है। दे० 'त्रित'।

द्विमीढ-भागवत यादि पुराणों के खनुसार हस्ती के थीर विज्यु के खनुसार हस्तीनर के पुत्र। इनका एक स्वतंत्र वंश है।

द्विविद्-एक प्रसिद्ध वानर वीर।यह सुपेण का पुत्र, मयंद का भाई, सुग्रीव का मंत्री, किर्क्षिधा का राजा छौर नरकासुर का मित्र था। कृष्ण द्वारा नरक के मारे जाने पर यह कृष्ण छौर वलराम दोनों को त्रास देने ्लगा,। छंत में वलराम के हाथ से मारा गया।

द्विमूर्धन-दनु का पुत्र एक दानव । पृथ्वी-दोहन के समय ूपर दोग्धा बना था।

द्विवेदिन्–कारयप करव तथा आर्यवती के पुत्र । द्वेतरथ-वायु के सनुसार राजा हदीक के पुत्र । द्वैपायन-दे॰ 'व्यास'। द्यची-श्रशोक वाटिका की एक राजसी। द्वयाख्येय-श्रंगिरस कुलोलन्न एक गोत्रकार।

धनजय-१. श्रजुंन का नामांतर। उत्तर कुरु जीतने के कारण इनका नाम धनंजय पड़ा था। २. कद्-पुत्र एक सपें। यह पाताल में रहता था। माघ के श्रंत में यह पूपन के सामने घुमता था। ३. वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक बाह्यण । इनके सौ स्त्रियाँ और उतनी ही कन्यायें थीं । इन्होंने भ्रपनी सारी संपत्ति समान रूप से वाँट दी। १. त्रेता में उत्पन्न एक बाह्मणा। ये बढ़े विष्णु भक्त थे श्रीर यड़े कप्ट से जीवन व्यतीत करते थे। अंत में विष्णु ने इनको दर्शन दिये श्रीर वर माँगने को कहा, पर इन्होंने केवल विष्णु-भक्ति ही माँगी। ४. वर्तमान मन्वंतर के सोलहवें व्यास । ६. विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक मंत्रदृष्टा ब्रह्मपि । दे॰ 'क़ुशिक' । ७. क़ुमारी के पति । म. एक वैश्य नो दिच्या समुद्र तटपर रहते थे। इनकी माता पति की श्राज्ञा का पालन नहीं करती थीं। उनके मरने पर यह उनकी हड़ियों को लेकर काशी प्रवाह करने के लिए चले । पर वहाँ उस ग्रस्थि-भांड को हन्य-भांड समभ-कर शवर उठा ले गये। फिर ये शवर के यहाँ गये श्रीर उसको मुँह माँगा धन देने की प्रतिज्ञा कर ग्रस्थियों को ले घाये।

धनक-विष्णु तथा पग्न के श्रनुसार दुर्दम के, परंतु भाग-वत के श्रनुसार भद्रसेन के पुत्र !

धनद्—कुवेर का नामांतर। त्याविदु की कन्या इडविडा इनकी माता थीं श्रीर मिराब्रीय या वर्ण किव श्रीर नल कृवर या मधुराज इन्हों के पुत्र थे।

धनधर्मन-वायु के अनुसार मथुरा के राजा। वहांड के अनुसार ये विदिशा के एक नागवंशी राजा थे।

धनपाल-श्रयोध्या नगरी के वैश्य । इन्होंने सूर्य का एक दिन्य मंदिर वनवाया श्रीर एक पौराणिक को वेतन देकर वर्ष भर पुराण सुनाने को नियुक्त किया । छः महीने पुराण कथा होने पर सूर्य स्वयं उपस्थित हुये, इनकी पुजा की शौर फिर इन्हें ब्रह्मलोक में जाने को कहा ।

धनयाति—भविष्य के शनुसार संयाति के पुत्र । धनवर्धन—सत्ययुग में पुष्कर चेत्र में रहनेवाले एक वेश्य । ये एक वार भोजन कर रहे थे कि वाहर ''श्रन्न" ऐसी श्रावाज श्राई । यह तुरंत भोजन छोड़कर वाहर चले गये; पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया । लोटकर त्यक्त श्रन्न को पुनः स्वीकार करते समय तत्त्वणू इनके सौ दुकड़े हो गये ।

धनशमेन-मध्यदेश में रहनेवाले एक वास्या। एक वार कुश आदि यज्ञ सामग्री एकत्र करने के लिए ये वन में गये वहाँ इन्हें तीन पिशाच मिले। उनकी दुईशा से उनका उद्धार करने के लिये इन्होंने तिल आदि का दान तथा वैशाख स्नान किया। इन्होंने इस यत का पुरुष पिशाचों को ही दान किया जिससे उनकी सुक्ति हुई।

धनाधिप~दे॰ 'कुबेर' ।

धनायु-मत्स्य के अनुसार पुरुखा के पुत्रों में से एक। 🥕

धनिष्ठा-सोम की सत्ताह्स खियों में से एक। भनुभद्र-पत्ताष्ट्र का एक पुत्र। भनुभ्रेर-पृत्ताष्ट्र का एक पुत्र जो भीम के हाथ से मारा गया। धनुभ्यत-एक प्रदान है। कि 'क्यावती'।

थनुष्येत-एक ग्रा । दे॰ 'प्रमायती' । धनुष-मन्त्य के अनुसार सत्यधति का एक प्र

थतुंप-मन्त्य के चेनुसार सत्यधृति का एक पुत्र । पाठांतर नुपन्यत् है । धनुपाच यह रेम्प थे । वालधि ऋषि के पुत्र मेधावी ने

परा गाँच यह रम्य था। बालाच आप के पुत्र मधावा न इस्तें त्राम दिया जिससे उसके नाश के लिये इन्होंने शाप दिसा, पर इस शाप का कोई परिणाम नहीं हुआ। इस्तोंने उसे पर्यंत से उकेन कर मार डाजा क्योंकि श्रम्य दिसी प्रकार उसकी सुख संभव नहीं थी। नामांतर धन-

िरियी प्रकार उसकी मृत्यु संभव नहीं थी । नामांतर घनु-पार्य है । धनेयु-दिष्णु के अनुसार रोद्रास्य के पुत्र । नामांतर

्धर्मेयु है। धन्या-उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की की। धन्त्रिन् तामस भुनि के एक पुत्र।

धमिति- शंगिराकुतात्वन एक शर्मि । पाठांतर धूनित है । धमिति-हाद नामक एक राजस की खी । इंदवल तथा चानार्था नामक इसके दो पुत्र थे ।

्यानापा नामक इसक दा पुत्र थ। धामित्ला-ब्रानुसान्य राजा की खी।

पामल्ला-अनुशान्य राजा का चा। धंगर्यर-व्यर्ता नगरी का एक दुराचारी बाल्ला जो सद्व निधित् पदाधों का स्थापार करता था। एक बार स्थापार काने महिलाती नगरी गया। वहाँ कार्तिक मास में श्रानेक पुरंपारमार्थी के दर्शन तथा। भगवद्भजन का संयोग हसे निला। रात में साँप ने काटा। यम ने कल्प पर्यंत नरक

पास की स्पत्रका की; किन्तु अधिकुण्ड से इसे कोई जास नहीं हुआ। फिर नारद की कृता से यम ने यस योनि में जात दिया जहाँ यह कुत्रेर का सेत्रक ही गया। घर-१ अमे तथा यसु के तुत्र। इनकी खी का नाम मनीहरा था। द्विण, हुतहस्यवह, शिशिर, शास्त्रसण तथा रज

था। द्रोबण, हुनहृज्यबह्, शिक्षिर, प्राणसम्मण तथा रज इनके पुत्र थे। मनांतर से दो हो पुत्र थे —द्रविण नथा हुनहृज्यबह् । २. सोम का पुत्र । ३. पांडव-पहीय एक राजा।

धरापाल-विदिशा नगरी का राजा। एक बार देवी के शाप में कारण एक गए ने घेतमी खार घेत्रवती नदी के संगम-रूपत पर प्राप होड़े। वहीं पर राजा ने बिल्ह का एक देवाजय बनवा पर वहीं पुराण सुनाने के लिये पीराणिक निष्क कर दिये। इनके गरने पर यम ने इन्हें लेने के विषे रिमान भेजा।

भिरिगी-प्रिप्तिपतादि जित्तरीं की एक मानस कन्या । इनके पातु नामु की एक भिर्मित्त थी ।

भक्त-वीगम् न नागरः प्र म्हद्रा।

भर्म-। प्रचा के एक मानन प्रत्न । मनांनर से इनकी उत्पत्ति मना के द्विता चिन से हुई। उत्पत्न होते ही जाता ने इनके कहा जिन्हा चिन से हुई। उत्पत्न होते ही जाता ने इनके कहा जिन्हा के ही जाता की भाग की चीन के जाहार के ही जानी चीन मान को शान के ही एक उत्पत्न में घर्म चीन की से में की जाता की सी किन्दुन में घर्म चार्म की से में की सी किन्दुन में घर्म की प्रति से में मान की स्वा कर की से में मान की सी सी से मान की स्वा करना है। एक इसी विधि

में धमें का वास है। धमें एक प्रजापित थे। द्यु ... ने अपनी तेरह खियाँ इन्हें न्याह दो थीं। हुने, थे—अदा मैत्री, दया, शांति, तुष्ठि, पुष्ठि, किन्न, विद्यु मेत्री, दया, शांति, तुष्ठि, पुष्ठि, किन्न, विद्यु मेधा, तितिचा, ही तथा मूर्ति। इनमें अपन् से क्रमशः शुभ, प्रसाद, श्रभय, सुख, मुद, स्मा, दर्प, श्रचं, स्मृति, चेम तथा प्रमम नामक पुत्र हो। सि नर-नारायण नामक ऋषि अत्पन्न हुये। साहम इनकी खियों श्रीर पुत्रों के भिन्न नाम दिवे ली पहले धमें का जब महादेव के शाप से नाश हो गतः वैवस्वत मन्वंतर में ब्रह्मा ने धमें को किर उत्पन्न हो। धमें की खियाँ तथा पुत्रों के नाम वास्तविक सके ने हो कर धमें की खियाँ तथा पुत्रों के नाम वास्तविक सके ने हो कर धमें के सहायक सद्गुणों के हैं। र. हा नामांतर। ३. श्रकृर के पुत्र। ४. गांधार के पुत्र। मे

पुत्र धृत थे। ४. पृथुश्रव्य के पुत्र। ६. हैतस्य गरो पुत्र। पर्याय धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र है। ७. एक मर्ह इनकी खी का नाम धृति था। उत्तम मन्वंतर में ह सेन श्रवतार के पिता। म. विष्णु के श्रनुसार रामश्रे पुत्र। ६. वायु के श्रनुसार दीर्घतमा के पुत्र। १०. ह

न्यास । ११. एक धार्मिक वेश्य । १२. विष्णु के घर्म सुवत के पुत्र । नामांतर धर्मनेत्र, सुनेत्र, तथा धर्म मिलते हैं । १२. सुतप देवों में से एक । १४. पा मन्वंतर का एक अवतार । इनके पुत्र नारायण धे। धर्मकेतु—सुकेतु के पुत्र ।

धर्मतत्व-१. वायु के अनुसार हेहय के पुत्र। धर्म इत्त-१. करवीर नगर निवासी एक माझण। एक रा पूजन सामग्री लेकर मंदिर की छोर छाते समय हर्षे हैं राजसी मिली जिसे देखकर ये भय से मूच्छित हो गहें। कुछ होश छाने पर पूजा की सामग्री उस पर केंकर मारा। पूजा की सामग्री -तुज्ञसी पत्रादि-के प्रभाव है

धर्मेराम-सोमवंशी राजा नंद का पुत्र।

उसे ज्ञान हुआ और पूर्वजन्म की वार्त याद आ गई। अपनी दशा सुवारने के लिये उसने धर्मदृत से प्रार्थर की और इन्होंने कार्तिक वत का पुराय देकर उमा उदार किया। २ करवप के एक मित्र। ये करवप इंग्जानन को एक वार भोजन कराने लिया ले गये थे। धर्मद्रवा-त्रसदेव की सात भार्यायों में से एक। ये ही गंग

थीं। त्रता ने इन्हें अपने कमंडल में रक्खा। वामना वतारी देवों को निभय करने के बाद प्रता ने इन्हें कि के चरणों पर गिराया। वहाँ से ये हेमकूट पर गिरी जहाँ शिव ने इन्हें अपनी जटा में धारण किया। भगीत की प्रार्थना से ऐरावत ने हेमकूट पर्वत पर तीन जार अपने दाँत भोंक दिये। उन्हीं तीन छिदों से (नीन

श्रीतों से) गंगा की धारायें चल पड़ी। धर्मध्यज-१. राजा स्थायज के पुत्र। इनके तुलसी नार की एक फन्या थी। २. भागपत के श्रमुसार कुणस्य जनक के पुत्र। इनके कृतस्यल खीर मित्रस्यल नाम के दें पुत्र थे।

ग । धर्मध्वितिन् जनक कुत्तोत्पस एक छित्रय । इन्हें भिन्य पे । ने प्रध्योगीत सुनाया था । कि कि निर्मा के मत से यह बृहद्राज के पुत्र थे । नासांतर

वें केंक्शि**ारायग**्रण्क व्यास ।

पि विष्णु, मत्त्य त्रादि के अनुसार हैहय के पुत्र। मिन्नावायु के अनुसार भुवन के, पर वर्षांड के अनुसार मिन्नाति के पुत्र। इन्होंने पाँच वर्ष तक राज्य किया था। का 'धर्म'।

मितंपाल-१ राजा द्यारय के एक मंत्री । २. भविष्य के मितंत्रुसार श्रानंदवर्धन के एक पुत्र । इन्होंने २७०० वर्षों केंक्ष्र राज्य किया था ।

<sub>रैक्षं</sub>बुद्धि-एक चोल राजा ।

<sub>कार</sub>्चरीज−धर्म तथा न्याय का श्रधिप्ठाता होने के कारण <sub>तेंशे</sub>म <mark>को इस</mark> संज्ञा से संवोधित किया जाता है।

तहा की इस सजा संस्थाधित किया जाता है।
किएक राज्य। यह राईभ के ब्राकार का कहा जाता
ि पिक बार जब कृष्ण तथा बलराम गोकुल के समीप
कि बन में फल-फूल ब्रादि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने
कि बन में फल-फूल ब्रादि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने
कि बन में फल-फूल ब्रादि तोड़ कर खा रहे थे तो इसने
कि बन में पे के बहाँ उसके पिछु ले पैरों को पकड़ कर पटक कर
कि बन के बाद ब्रीर भी उसके कितने साथी

ाम के द्वारा धराशायी हुए। 'दशम स्कंध' में लिखा है कि वलराम ने धेनुक को मारकर उसकी ठठरी को ताइ-इन के जपर फेंक दिया था। इसी प्रकार श्रन्य गर्दभों को भी वृत्तों के जपर फेंक दिया गया। था, जिससे उस स्थान के सभी वृत्तों पर गधे ही दिखाई देने लगे थे।

[च-एक नत्तत्र । विष्णु-पुराण में इन्हें स्वयंभू मनु का पीत्र तथा उत्तानपाद का पुत्र कहा गया है । उत्तानपाद की दो स्त्रियाँ थी - सुरुचि तथा सुनीति । सुनीति के गर्भ से भुव तथा सुरुचि के गर्भ से उत्तम की उत्पत्ति हुई थी । महाराज उत्तानपाद सुरुचि को श्रिधिक चाहते थे, इस

कारण उसके पुत्र उत्तम से भी उन्हें श्रधिक स्नेह था। एक वार जब उत्तम उनकी गोद में वैठा हुआ था तो

धुव भी जाकर उनकी गोद के एक भाग में बैठ गया । धुरुचि ने यह देख धुव को खबजा के साथ वहाँ से हटा दिया । धुव के लिए यह खपमान असहा हो गया श्रोर उसी समय वे घर से वाहर निकल कर एक निर्जन वन में तपस्या करने लगे। उस समय उनकी खबस्था अधिक

नहीं थी, फिर भी उन्होंने श्रपने घोर तप से भगवान को

प्रसन्न किया चार वह वर प्राप्त किया कि ''तुम समस्त लोकों, प्रहों तथा नचत्रों के ऊपर उनके खाधार-स्वरूप होकर स्थित रहोगे, चौर तुम्हारे रहने से वह स्थान धुव-लोक के नाम से विख्यात होगा।" उसके चाद उन्होंने

घर चाकर चपने पिता का राज्य प्राप्त किया तथा शिशु-मार की कन्या श्रमि का पाणिप्रहण किया। इनकी एक पत्री का नाम इला भी कहा जाता है। श्रमि के गर्भ से इनको दो संतान हुई थाँ जिनके नाम कल्प तथा वत्सर

फहे जाते हैं शोर हला से फेवल एक पुत्र उत्कल । श्रपने सीतेले भाई उत्तम के यत्तां द्वारा मारे जाने के कारण, इन्हें एक बार उनसे युद्ध करना पड़ा था । यंत में साठ

६न्हें एक बार उनसे युद्ध करना पड़ा था। छंत में साठ सहस्र वर्ष राज्य करने के बाद, भ्रुत भगवान से प्राप्त हुए वरदान के अनुसार ध्रुव-लोक (तालर्य है नज्ज से) में जाकर रहने लगे थे। घोर तपस्या के समय हृंद्र आदि देवों ने इनका ध्यान मंग करने का प्रयत्न किया था, किंतु अपने इन प्रयत्नों में सभी को अलफलता मिली थी। इसी कारण अकसर लोग किसी कठिन वस्तु की आपि के लिए 'ध्रुव प्रयत्न' अर्थात् ध्रुव की भांति प्रयत्न करने को कहते हैं।

नंद्-१.गोकुल के गोपराज तथा कृप्ण के पिता चसुदेव के सखा। कंस के कारागृह में कृष्ण का जन्म होने के वाद वसुदेव उन्हें इन्हीं के यहाँ छोड़ चाए थे। इस प्रकार कृष्ण का वालकाल इन्हीं के यहाँ वीता था। इनकी खी यशोदा ने कृष्ण का पालन-पोपण किया था। इनके पूर्व-जन्म के संवंध में कहा जाता है कि ये दत्त प्रजापति थे, तथा यशोदा प्रसृति नाम से इनकी ची थीं। इनकी कन्या सती थीं और उनका व्याह शिव के साथ हुवा था। दत्त ने एक यज्ञ किया था और उसमें अपनी सभी कन्यात्रों को निमंत्रित किया था, किंतु सती को निर्धन व्यक्ति की ग्रद्धोगिनी जानकर नहीं वुलाया था। सती विना बुलाए ही चाई थीं चौर यज्ञभूमि में चपने स्वामी शिव की निंदा सुनकर भस्म हो गई थीं। दत्त को उस समय ऋपनी कन्या की महानता का ज्ञान हुआ था तथा अपनी पत्नो सहित चे तपस्या करने चले गए थे। उन की तपस्या से प्रसन्न होकर सती ने कहा था कि "द्वापर में में तुम्हारे यहाँ फिर जन्म लूँगी, किंतु ग्रधिक समय तक तुम्हारे यहाँ रहूँगी नहीं और न तुम लोग मुक्ते पह-चान ही पात्रोंगे। कहा जाता है इसी वरदान के अनुसार सती ने कृष्ण-जन्म के ही समय यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था, किंतु वसुदेव कृष्ण को उनके स्थान पर छोड़ कर उन्हें मथुरा ले गए थे। मथुरा में जब कंस ने उसका वध करने का अयत्न किया था तो वह कस का वध करने वाले का जन्म हो जाने की घोषणा करके याकाश में विलीन हो गई थीं। कृष्ण जव अक्रूर के साथ मथुरा गए यें तो नंद भी उनके साथ थे। नंद ने कंस वध के वाद कृष्ण को गोकुल वापस ले जाने का प्रयस्न किया था, किंतु कृष्ण ने कार्यव्यस्तता दिखा कर समा चाही थी, जिससे इन्हें विशेष कप्ट हुशा था। कृष्ण जब हस तथा डिंभक का इमन करने के लिए गोवर्धन घाए थे, उस समय भी इन्होंने कृष्ण को गोकुत ले जाने का प्रयत्न किया था, किंतु भ्रसफत रहे थे। एक वार ये एकादशो के दिन, रात को यमुना में स्नान करने गए थे। कहा जाता है, उस समय यरुए के दूतों ने प्रस्तुत हो कर इन्हें बंदी करके वरुणकी सभा में उपस्थित किया था। कृष्ण ने यह समाचार सुनकर इन्हें मुक्त कराया था। इनके पूर्व-जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि ये वसुश्रेष्ठ द्रोस थे, तथा इनकी सी का नाम धरा था। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके इन्होंने खगले जन्म में भगवान के दर्शनों का वर प्राप्त किया था। द्वापर में यही नंद तथा यशोदा के रूप में उत्पन्न हुए थे सीर भगवान कृत्य के रूप में इनके यहाँ रहे थे। २. नव

र्वदों में से पंचम । ये प्रसित्त हसिमन तथा गौरणक ये । देश पर्यन्ते ।

भेद्याम हिम्मतः। महाया नामदेव के समान इन्होंने एक गर्भ यद्भिया को जीवित वर दिया था। विषयात दिशे की नंदवास के ये एक घनिष्ठ मित्र थे।

नंदी जियुनी कै जान के हारपाल तथा सहादेव के एक तुष्भ ज्याना । एक बार शिव के दर्शनार्थ च्या साथे पर उस अमय जिव पर्वती के साथ विहार कर रहे थे । नंदी के भाग कि जान को जाप दिया कि शाव में जिय की प्ला को प्राच में जिय की प्ला होगी। एक बार रावण ने के नाश पर्वत उठा लिया, जिसमें कुद ही नंदी ने जपने एक पर में रावण का हाथ द्या निया। रावण सारी शक्त लगा कर भी उस हाथ दी न गाँप सका। संत में उसने शिव की प्रार्थना की जीर नंदी में एमा मार्गा।

नकवत-वायु पुराण के धनुसार तदीक के प्रव । नकुल-युधिष्टर के चतुर्व आता, सादी के एक प्रव । दे० 'षीद' ।

नकुर्नारा∽एक प्राचार्य । ये पाशुपत दर्शन के रचयिता थे ।

नभी भाष्य-एक प्रापि । व्यग्वेद में कई बार धनका उन्नेख ्रुव्य है । इन्द्र ने व्यवने पराक्रम से इनकी रुश की थी । वाजांतर में ये विदेह के राजा हो नये थे ।

नसुनि-एंद्र के राष्ट्र । पुराशों के धनुसार दनु का पुत्र तथा
पृथानुर का घनुषायी । हिर्ग्यकशिषु के समय में देवानुर संमाम में यह देख सेना का सेनापति था। श्रोर
देशनायों को एमने हराया भी था। स्वमुनि की कन्या
सुन्मा इनकी गी थीं। यद्यपि एक बार की मित्रता के
कागा इंद्र ने परदान दिया कि किसी शलाधात से वह नहीं
मरेगा; रित्र घन्न में समुद्र के फेन से वह नारा गया।
नय-१. रीन्य मनु के पुत्र। २. तुषितसाध्य देवों में से
पुर् ।
नर-१. दे० 'नारायण'। २. तामस मनु के पुत्र। ३.

मुखी राजा के पुत्र। ४. विध्यु के खनुमार उदानि के पुत्र । १. मणा के पर्याने से उत्पन्न एक उन्न पुरुष जिसे मजा ने सदर को बंद देने के लिये उत्पन्न किया था। इपने रण पाने के निये तिय ने विज्यु से प्रार्थना की। किन्तु ने सबने रक को चूँदों से एक पुरुव उत्पक्ष किया । इसी पा नाम नर द्या। इस नर ने उस का यब किया। ६. गुविनसाप्य देशों में से एहं। ७. विल्यु के प्रमुसार गप ना पुत्र। =. भागात के अनुसार मन्यु के प्रश नरक १ करमप नेपा इनु का एक प्रेत्र। २. विमिधिनि रामर देव तथा दिति-तस्या सिद्दिश रा गुत्र। ३. भूमि वा द्वा, मनिद् मन्दासुर रायम । ४. यह स्थान वर्षी गुलु हे पाद पाना मनुष्यों की धारमा ध्यमे पाद का दृंद वान है निषे भेटी जाती है। यह यम जा स्थान वडा याजा है। वेहीं में मुख्य का कोई बनवेगा नहीं मिलता है। सनुस्मृति में कर्ती ये चनुसार नरकी दी सहवा २१ मण्याई गई देः नामितः, भवेतामितः, नीत्वः सहारीत्वः, सार, महानार, पारम्य मंत्रीयन, महायावि, नवन,

प्रतापन, संदात, काकोल, कुद्मल, प्रतिमूर्तिक, लीढणंत. ऋत्रीप, शालमली, वैतरणी, श्रसिपश वन तथा लीहदारक। भागवत में नरक संबंध में यह उल्लेख है : एक बार परीजित ने गुकदेन सं पूछा : "भगवन् ! नरक क्या कोई पृथ्वी का देश-विशेष है सथवा ब्रागांट के पहिमांग सम्बा इतराल में उपस्थित कोई स्थान है ?" शुकदेव जी ने उत्तर दिया, "इस भू-तंटल से दिखण, भूमि के नीचे तथा जल के उत्पर एक स्थान, जहाँ धरिनप्याचादि पितृ-गण रहते हैं। यह यम का भी निवास-स्थान है, जहाँ वे श्रवने गणों के साथ रहते हैं, शीर श्रपने लेखक चित्रगृप्त के लेख के शाधार पर चत शातमाओं के कर्मों के गुल दोप का विचार करते हैं तथा उन्हें श्रपने कर्मानुसार नरक में कप्टभोग के लिये भेजते हैं।" भागवत में भी नरकों की संख्या २५६ी मिलती है, किंतु नाम म्लुस्मृति से भिन्न है-तामिल, पांच तामिस, रीरव, महारीरव, छंभीपाक, कालसूत्र, श्रमिपत्रवन, शूकरसुख, श्रंधकृप, कृमिभोजन, संदंश, तसपूरिम, वज्रकंटक, शालमली, वेतरणी, पूर्योद, प्राण्रोध, विशसन, लालाभच, सारमेयादन, अवीची श्रीर श्रवःपान । इनके श्रतिरिक चारमर्दन, रचोगवा-भोजन, शृतप्रोत, दंदशूरु, घवटर-निरोधन, पर्यावर्तन श्रीर सूची-मुख ये सात नरक खोर भी माने गये हैं। कुछ स्थानों पर उपर्युक्त नरकों के साथ ही =४ नरककुंडों के भी नाम मिलते हैं। जैसे बह्मिहुंद, तस्रुंद तथा चारकुंट भादि। नर्भागवत-एक सृकदृष्टा। भरद्वाज के पाँचे पुत्रों में से एक ।

नरवाहन-कुत्रेर का नामांतर। नरसिंह-१. गींट देश के राजा। इनके सेनापित सरभ-मेरंग गीता पाट से मुक्त हुये थे। २. विष्णु के एक व्यवतार। उनकी कथा इस प्रकार है : सत्ययुग में देखों के घादि पुरुष हिर्ययकशिषु ने बाह्या की घोर तपस्या करके यह घरदान प्राप्त किया था कि वह देवता, गंधर्व, श्रसुर, नाग, किन्नर तथा मनुष्य किसी के द्वारा न मारा जा सर्क। उसकी मृत्यु अस्र-शन्त्र, मृत्र, शेत्र, सूत्री तथा भोगी' किसं। यस्तु से न हो सके। स्वर्ग मृत्यु लोक तथा पातान कहीं भी उसकी मृत्यु न हो। तथा दिन। घथवा रात वह किसी समय में न मारा जा सके। इस प्रकार पूर्ण-रूप ने निभय होकर उसने घपना निरंद्धरा शासन धारम्भ किया प्यार देवताओं को कष्ट देने लगा। देवतागण प्रपनी रज़ा के लिये विष्णु की शरवा में गये। विष्णु ने उन्हें थमय-दान दिया थीर ग्रर्थ-नर तथा प्रर्धसिंद का रूप धारण कर वे दिरनयकशिषु के सम्मुख धाये। उसके पुत्र प्रद्लाद ने उस नृसिंह इत को देखकर कहा -"यह तो कोई दिव्य मूर्ति प्रतीत होती है, जिसमें समस्व चराचर मेल दिखाई दे रहा है। ज्ञात होता है छब देख-वंदा का नाग निकट हैं।" दिख्यकशिषु ने यह सुनकर पपने पानुवरों से वृतिह का यथ करने के लिये कहा। स्ति जो उन्हें मारने के लिये खाने बढ़ा वह स्वयं ही उनुके हाग धराणायी हुव्या। अंत में हिरगयकशिषु, ने चुनिह के माथ हायं सुद्दें बारम्म हिया। चुनिह ने घण

गाय में वाने नर्लो से उद्दर निदीलें। करके उसका वर्ष

कर ढाला । भागवत में प्रह्लाद की भक्ति का प्रसंग चौर बदा दिया गया है, जिससे कथा इस मकार की हो गई है। ब्रह्म से वर-प्राप्ति के वाद हिरग्यकशिए ने निर्भय होकर देवताओं पर श्रत्याचार श्रारम्भ किये। उसके पुत्र प्रह्लाद के हृदय में भगवान के प्रति वड़ा स्नेह था, इससे उसने उसका भी वध करने का प्रयत्न किया। किंतु विप्णु की कृपा के कारण प्रह्वाद का वाल भी वाँका न कर सका । एक वार क्रोधित होकर हिरण्यकशिप् ने प्रह्लाद से पूछा--''त् किसकी शक्ति पर इतना इतराता फिरता है ?" प्रह्लाद ने कहा—"भगवान की शक्ति पर, जिसके सहारे यह संसार चल रहा है।' हिरग्यकशिषु ने पूछा-"कहाँ है तेरा वह भगवान ?" प्रह्लाद ने कहा-- "वह सर्वत्र है।" दैत्यराज ने क्रोधित होकर कहा-"क्या इस खंमे में भी है ?" प्रह्लाद ने उत्तर दिया-- "अवरय है", श्रीर हिरण्यकशिषु ने श्रपने खंग से खंभे पर श्राघात किया। खंभा टूट गया श्रौर उसके भीतर से एक नृसिंह-मृति प्रकट हुई। उसने अपने नखों से देहली के ऊपर बैटकर संध्या के समय जव न रात थी न दिन, बिना किसी श्रस्न के अपने नखों से हिरएयकशिए का वध कर ढाला। उसके बाद वह मूर्ति श्रंतर्हित हो गई। 'प्रह्लाद्' तथा 'हिरएयकशिपु' । नरांतक-१. रावण का एक पुत्र जिसे वालि-पुत्र श्रंगद ने मारा था। २. रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । यह द्विविद नामक वानर के हाथ से मारा गया था । रे.रीट्रकेतु नामक दैत्य का पुत्र। अपने श्रत्याचार से इसने त्रेलोक्य को दुखी किया। जब इसे यह ज्ञात हुआ कि विनायक के हाथ से इसकी सृत्यु होगी तो विनायक के नाश के लिये यह पर प्राप्ति का प्रयत्न करने लगा। इसी वीच में विना-यक ने इसका वध कर ढाला । ४. कालेनेमि का पुत्र । नरामित्र-त्रिधामन नामक शिवावतार के शिष्य। नरि-वहु-पुत्र के पुत्र । इनके पुत्र श्रभिजित् थे । निर्न्-वनरस नगर के तालन नामक राजा के पुत्र। नरिष्यंत-१.वैवस्वत मनु के पुत्र । इनके पुत्र का नाम शुक था। २. वायु तथा विष्णु के अनुसार मरुत के पुत्र। नरोत्तम-१. विष्णु के अनुसार मस्त के पुत्र। र. एक मासा । ये माता-पिता का श्रनादर करते थे पर तीर्थ-यात्रा श्रादि के फल से इन्होंने बहुत सा पुरुष संचित किया । नमेदा-1. एक नदी । इन्हें इष्वाकु कुलोत्वन्न दुर्योधन को परण करने की इच्छा हुई झीर मनुष्य रूप धारण कर उन्हें युरण किया । २.एक गंधवीं । इन्होंने छपनी तीन कृन्यायों को सुकेश नामक राज्ञस के तीन पुत्रों को दिया। ३. पुरुकुत्स की पती तथा सांधाना की कन्या। ४. सोमप नांसक पितरों की कन्या। नलकून्र-कुनेर के पुत्र । एक वार शपने भाई मिणिशीव के साथ ये कैताश पर्वत के पास उपवन में जलकीड़ा कर रहे थे। मरापान करने के कारण अपनी लियों सहित ये नम्न हो गये और इनको अपनी नम्नता का भी ध्यान न रहा। नारद के शाने पर इनकी सियों ने तो कपड़े पहिन

लिये किन्तु ये नग्न ही रहे। नारद ने सोचा कि जिसे

श्रपने शरीर के कपड़े का भी ध्यान नहीं रहा वह धृत्त योनि में ही रहने योग्य है। यह सोचकर उन्होंने उन दोनों को १०० वर्षों तक वृत्त योनि में रहने का शाप दिया। नारद की ही कृपा से इन्हें अपनी पूर्वस्थिति का ज्ञान वना रहा। यशोदा के खाँगन में ये उगे ख्रोर कृष्ण के सान्निध्य श्रप्त होने के कारण ये दोनों कृष्ण भक्त हो गये । यशोदा ने जब कृष्ण का उल्खल-बंधन किया तभी **ऊखल से टक्कर खाकर ये दोनों भाई पुनः श्रपनी पूर्व** योनि को प्राप्त हुए। नव-मत्स्य के श्रनुसार उशीनर के पुत्र। नवग्व-त्रांगिरसों में से एक वर्ग का नाम। इन्होंने इंद्र की स्तुति की थी। नव महीने का यज्ञ पूरा करने के कारण इनका नाम नवग्व पड़ा। नवतंत्र–विश्वामित्र के एक पुत्र । नवरंग-दिल्ली का राजा श्रीर शाहजहाँ का पुत्र श्रीरङ्गजेव । नवरथ-भागवत, विष्णु, मस्य तथा पन्न के श्रनुसार भीमरथ के पुत्र । मतांतर से रथवर के पुत्र । नववास्व-इनका उल्लेख । ऋग्वेद में [हुआ है। भरद्राज ने इंद्र द्वारा इनका वध करवाया था। नहुर-न्यूहवंशीय ताहर राजा के तीन पुत्रों में से एक। नहुप-१. यह नाम ऋग्वेद में श्राया है, पर कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है। २. एक वैदिक राजा। यह संभवतः पृथुश्रवा के संवंधी थे। ३. प्रसिद्ध राजा नहुष । ये आयु के पुत्र, पुरुरवा के नाती तथा ययाति के पिता थे। इंद्र को बहाहत्या लगने पर ये ही इंद्र बनाये गये। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 'नहुप' के नायक यही हैं। ४. कश्यप तथा कर्दू के एक पुत्र। ४. वैवस्पत मनु के एक पुत्र। नहुप मानव-एक सुक्तद्रप्टा । नाक-दत्त साविण मनु के पुत्र। नाक मौद्गल-एक शाचार्य के रूप में इनका कई जगह उल्लेख हुआ है। ग्लाव मैत्रेय से इनका वादिववाद हुआ नाकुलि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठांतर स्वियुकि है। नाग-करयप तथा कडू के पुत्र। यह मेरु कर्णिका में रहते थे ग्रौर वरुण की सँभा के सभापति थे । करयप के पुत्र श्राठ प्रमुख सर्प श्रष्टकुली नाग कुहलाते हैं। इनके नाम हें - शनंत, वासुकि, तत्तक, कर्काटक, प्या, महाप्या, शंख तथा कुलिक । इनके कारण जब त्रेलोक्य में बहुत उप-द्रव होने लगे तब बला ने इन्हें शाप दिया कि जनमेजय के नागयज्ञ में तुम सपरिवार नष्ट हो जायो । पर इन लोगों की विनती से द्वित हो शाप का प्रत्याहार कर दिया । ये सब एक नये स्थान में चले गये और वहाँ पर नागतीर्थ की सन्दि की । जिस दिन ये बता के पास मार्थना करने नये थे वह आवण शुक्ना पद्ममी थी प्रीर षव 'नागपञ्चमी' के नाम से प्रसिद्ध है। नागदत्त-धृतराष्ट्र का पुत्र। यह भीम के हाथ से मारा गया ।

नागद्त्ता-एक खप्तरा ।

नागवाह-बाल्मेर के चीलान पंकीत्वत श्वेतराय के पुत्र । इन्हें पुत्र का नाम लोहधार या । नागर्वाची- वर्ग प्रति तथा वागी की कत्या । नाग्य पविष्ठ पुर्वेत्पर एक गोत्रकार। नानेश्वर-प्रांकर के एक प्रकार । वारक नामक राजस हो सारत्य इन्होंने सुविय नामक वैत्यनाथ की रखा की। हराया व्यक्तिम भूतेरपर है। नाग्नजित-स्पर्धित हा पैतृरु नाम । नाग्नजिनी-दे॰ 'मखा'। नानि रः (गाविटि)-विस्वामित्र के पुत्र। नानिहेन-निवरित्तम् ऋषि का नानांतर । दे० 'नविकेत'। नाइपिना-संकृतना का विशेषण । पर यह विशेषण किस फर्र में प्रपुत हुया है, वह स्पन्न नहीं। नाटायन विविशेष्ठनायव एक गोत्रकार। नार्शातंग दे० 'गीतन'। नाटवर्नाय-त्यात की साम शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड पुराख षे चतुमार चोकाची के शिष्य। नाटवलायन (नाट्यलेय)-नाट्यले के पुत्रों का मातृक

नाथरामेन-मन्द्रिंद थीर रंभा के पुत्र । यह संकराचार्य के िश्चित्र थे ।

नार्-१. चातुर सन्यंतर में सप्तर्षियों में से एक। २. जिल्लाम देवों में से एक।

नादिर (गाइर)-एक रने ज्याज जो नादिरशाह के नाम से भारतीय इतिहास में असिद्ध हैं। इन्होंने सुहस्मदशाह बैसीने के समन में दिल्ली पर शाममण करके उसे लूटा

नात्माहण् नम्य गर्गा में के ६ गर्णों में से एक। नाभ (नाभाग)-1. नाभाग, का नामीतर। २. चाछुप मर्गानर के एक खिरा २. भविष्य के श्रमुनार नन के पुत्र। एगींने १०००० वर्षी नक गठन सिया।

नोंभाक-एक स्काद्धा। एनके सुष्क में एनका राष्ट्र बल्लेख है। नाम, भागपत चथा किन्छु के मन में ये श्रुत के पुत्र निकारीने हैं। भागपत में इनको नाम ही क्या गया है पर कश्यत्र मामाक क्या गया है। ये मांयाता की स्तुति वासे हैं, हमिल्ह इनको मांयाता का बंशत भी भागा गया है।

नामाण-१ वैक्ला मनुके नवें पुत्र नमा के गुत्र नामाग थे। यह में इन्हें वैक्ला का ही पुत्र माना गया है। इंग्रिश इन्हें के पुत्र थे। धन का घट्यारा करते समय इन्हें पिता में पहाँ कि पुत्र थे। धन का घट्यारा करते समय इन्हें पिता में पहाँ कि गुम दन की इन्हों न करों। हम गुना हों एक का पहाँ मार्पक हिया। यं प्रति के बद्ध या मान नमा का चार करहें समर्पक हिया। यं प्रति के बद्ध या मान नमा को है दी की किम किम या निका की लिए। भी। १ विक्रयन मनु के पुत्र का नाम को वें पा का प्रति का यो किए। भी। १ विक्रयन मनु के पुत्र का नाम को वें वा प्रति का प्रति का प्रति के प्रति का प्रति के प्रति का की प्रति का की प्रति के प्रति का प्रति के प्रति का प्रति के प्रति का प्रति के प्रति का प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति का प्रति के प्रति का प्रति क

के पुत्र थे। नामांतर हैं: नाभागारिष्ट, नाभा, नेदिष्ट तथा नाभागदिष्ट ।

नाभानेदिएट मानव-एक स्कद्रप्रा।

नाभि-नियवत-पुत्र यात्रीध तथा पूर्वचित्ति घप्परा है पुत्र । इनकी खी का नाम मेरदेवा था जिससे इनको च्यूपभदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुता ।

नाभिगुप्त-हिरचयरेत के पुत्र। ये राजा प्रियमत के पीन

नाय-विकुंठ देवों में से एक।

नायकि-श्रंगिराकुत्तोत्पन एक गोप्रकार !

नायु-द्रज् तथा घसिकी की कन्या तथा करयप पी की।

नारद-एक देवर्षि । युग-सृष्टि के समय शहा के मानस-पुत्र के रूप में इनका उठलेख मिलता है। धपने पिता के द्वारा शापित होकर गंधर्व-योनि में इनकी उत्पति हुई धी। किंतु प्रपनी कठिन तपस्या से यह फिर घपने पूर्व-रूप को प्राप्त कर सकेथे। प्रायः गत्येक पौराणिक श्राख्यान में इनका उल्लेख मिलता है। श्रपनी बीणा तिए हुए विष्णु के प्रति श्रपनी भक्तिकी भावना के गीत गाते हुए यह रायण से लेकर कम तक की राज-सभा में देखने को मिलते हैं। भागवत में इनका उल्लेप वेद्झ बालण की एक दासी के पुत्र के रूप में मिनता है। वाल्यावस्था में यह प्रपनी माता के साथ उन्हीं प्रात्ताणों की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने उन्हीं माहाणीं का उच्छिप्टान सा लिया । उससे उनका हृदय शुद्ध हो गया श्रीर पाँच वर्ष की श्रवस्था में ही यह हरिगुख-कीर्तन करने लगे। उसके बाद एक दिन सर्प के काटन से इनकी साता की मृत्यु हो गई। शव यह पूर्ण-स्टूप से स्वाधीन हो गये श्रीरंघर द्वार छोएकर उत्तरदिशा की सोर चल दिये । एक वन में पहुँचकर उन्होंने एक सरोवर में म्नान तथा जलपान किया शीर एक सधन चूझ की छाया में वंडहर भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने उन्हें हदय में दर्शन दिये, किंतु उससे उनकी एएए। की पूर्ति न हुई और वह प्रत्यक्त दर्शन के निये चिता करने लगे। उनके फाट को देखकर भगवान ने णाकारावाणी हारा उन्हें समभाया कि 'इस जन्म में तुम्हें हमारे सारात् दर्शन नहीं हो सकते । खपने प्रति मुखारे अनु राग की वृद्धि करने के लिए ही हमने तुग्हें दर्शन दिये र्षे । नुम नाधु-मेवा में रत हो, उसी से तुम हमारे समीप प्या सकोरो ।" नारट ने उनकी प्राज्ञा सहपे स्वीकार पी तथा कालांतर में परमधास को प्राप्त हुए। इसी प्रकार नारद के संबंध में अनेक फथाएँ मिलती हैं। उनमें भी एसी कथा की माति भगवान के प्रति उनके खनुराग पी भावना मधान है, तथा उनकी स्पष्टवादिता नया गुर्विः वीगल का भी उन्होरा है। नारद गानदिया में विशेष निषुणमाने जाने हैं।कहा जाता है कि गानविषा थी विण् एन्ट्रिने रिषमुणी से पाई थी। इनके द्वारा मुणीत क्ष भंगों गा उल्लेग मिलना है : पंचरात्र तथा भक्तिमूर। नारदी-नारद ने एक बार पृदारगय में बीमुभ नरीया में रनान किया जिसके फारन । इसका मुंखत्व सप्ट हो गर्ग

नारायण-नित्यानंद् ]

श्रीर ये स्त्री हो गये। तभी से इनका नाम नारदी हो नारायण-१. एक सुक्तद्रप्टा । २. धर्म ऋषि के पुत्र। पुष्कर चेत्र में बह्या ने यज्ञ किया था। जिसमें उद्गातृ गर्णों में ये एक प्रतिहर्ता थे। दे० 'नरनारायस्।'। ३. भागवत तथा विष्णु के अनुसार भूमित्र के पुत्र। मतां-तर से ये मूर्तिमित्र के पुत्र थे। ४. परिहार वंशीय सूरसेन राजा के पुत्र। ४. सुपितसाध्य देवों में से एक। नारायणि-श्रंगिराक्कलोत्पन एक गोत्रकार । पाठभेद से इनका नाम परस्यायिक मिलता है। नारायणी-१. मुद्गल ऋषि की सी। इनको इंद्रसेना भी कहते हैं। २. दुर्गा का एक नास। नारी-१. मेरु की कन्या तथा अझीध पुत्र कुरु की स्त्री । २. श्रंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नारी कवच-श्ररमक राजा के पुत्र। नामांतर मूलक है। दे॰ 'मूलक' । नामेद्-इनका उल्लेख ऋग्वेद में सहवसू के साथ हुआ है। नार्मेध-एक सुक्तद्रप्टा । दे० 'शकपूत' । नार्य-ऋग्वेद में उल्लखित वैवास्व को दान देनेवाले एक ऋपि। नार्षेद्-करव का पैतृक नाम । नालविद्-र्योगराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नालायनी-इंद्रसेन का नामांतर । नाविक-विदुर के पुत्र। पांडवों ने जव लाचागृह में मवेश किया था तो इन्होंने नाव से उनको गंगा पार उतारा नाहुप-एक स्कद्रप्टा। निवादित्य (निवार्क)-चार वैष्णवाचार्यों-रामानुज, माध्व, विष्णु स्वामी तथा निम्वार्क--में से एक। ये गोविद शर्मा के पुत्र थे। ये जंगल में रहते हुए विष्णु की उपासना करते थे। एक वार इनके यहाँ कुछ अतिथि आये। अतिथियों ने सूर्यास्त के पूर्व ही इनसे भोजन करा देने को कहा, पर भोजन काल छाने से पहले सूर्यास्त हो गया। पर इन्होंने फिर से सूर्य का छावाहन किया। इनकी प्रार्थना करने से सूर्य देव ने निकटवर्ती नीम के पेड़ पर फिर से श्राकर दर्शन दिया श्रीर तव श्रथितियों ने भोजन किया। इसी से इनका नाम निवादित्य पदा। इनके गुरु का नाम कृष्ण चैतन्य था । भागवत के आधार पर इन्होंने कृत्रण खंड नामक एक प्रंथ लिखा। इनका चलाया हुआ संग्रदाय हैताहैत के नाम से प्रसिद्ध है। हैताहैतवाद के श्रनुसार ईरवर श्रौर जीव भिन्न भी हैं श्रौर श्रभिन्न भी। इन्कें एक अंध का नाम धर्माविधवोध है। इनकी गदी मधुरा के पास भ्रुवतीर्थ नामक स्थान में है। इनके शिप्य ध्रियास के वंशिधर श्रव भी वहाँ हैं। इनके अनुसार र्नियार्क का प्राद्धभीय काल १४२० ई० से पहले हैं। निकपा-सुमाली राज्ञस की कत्या तथा ऋपि विश्रवा की श्रद्धांगिनी। लंका के महाराज रावण तथा उसके छोटे भाई कुंभकर्ण का जनम इसी के गर्भ से हुआ था। निर्द्धत-भविष्य के झनुसार शोशारव के पुत्र। निक्भ-१. एक राज्स जिसे कृष्ण ने मारा था।

प्रह्माद का पुत्र। सुंद श्रीर उपसुंद नामक दो मसिद राचस बंधु इसी के पुत्र थे। ३. हॅर्मश्व राजा के पुत्र। सहेतारव इनका पुत्र था। भागवत में इनके पुत्र का नाम वर्हशारव दिया हुआ है। दे॰ 'त्रेमक'। ४. कुंभकर्ए का एक पुत्र । इसकी माता का नाम वज्रज्वाला थाँ। इसकी मृत्यु हनुमान के हाथ से हुई। ४. रावणपत्तीय एक राज्स जिसे नील नामक एक वानर वीर ने सारा था । ६. कौरव पन्नीय एक वीर । ७. वाराग्यसी के राजा दिवोदास का मित्र। गर्णेश की पूजा न करने के कारण इनकी रानी सुयशा को पुत्र नहीं हुआ। इस कारण इन्होंने गरापित का मंदिर तोड़ डाला जिसके कारण गणपति ने काशी को ध्वंस होने का शाप दिया। निक्तंभक-भविष्य के श्रनुसार राजा ददारव के पुत्र । इन्होंने ३३,२०० वर्षो तक राज्य किया। निकुंभनाभ-यली के पुत्र। निक्पज-यहासाविण राजा के पुत्र। निकृतज-करयप कुलोत्पन्न एक वर्ह्मपि। पारांतर निकृ-तिज है। निकृति-१.सुवल की कन्या । यह गांघारी की भगिनी तथा धृतराष्ट्र की एक पत्नी थी। २. दंभ तथा माया की कन्या । निकृतिज-दे॰ 'निकृतज'। निकोथन भायजात्य-प्रतिथि देवरथ के एक शिप्य। निज्ञभा-एक अप्सरा। सूर्य के शाप से मिहिर गोत्रीय सदाचारी सुनिद्ध नामक धर्मपुत्र की कन्या के रूप में प्रकट हुई। एक बार भन्नि लेने जाते समय इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ी। उन्होंने मनुष्य रूप में प्रकट होकर इसका पाणिब्रहण किया श्रीर श्रंततोगत्वा गर्भ रह गया। इनके पिता ने शाप दिया कि लोक में इसकी संतान श्रपूज्य होगी। सूर्य ने इसका प्रतीकार यह किया कि श्चपूज्या होने पर भी संतान सदाचारी, विद्वान थीर तेज-पूर्ण होगी। इनके वंशज मग द्विजातीय तथा भोजक पादि नामों से प्रसिद्ध हुए। ये शाकट्टीप में रहते थे और जंबु-द्वीप के मंदिरों की पूजा-उपासना करते थे। इनके १= कुल चले। निखचंट-रावण-पत्तीय एक राज्स । इसको तार नामक एक राचस ने मारा था। निगड पिएवल्कि-ये गिरिशकी कांठोविद्धि के शिष्य थे। निम्न-१. राजा अनुरुख के पुत्र। इनके पुत्र खनमित्र तथा रघूत्तम थे। २. विष्णु, मल्स्य तथा वायु के मत से धन-मित्र के पुत्र। निचंद्र-दनुका एक पुत्र। निचक्र-विष्णु के शनसार धिधसाम कृष्ण के पुत्र। दे० निमिचक्र'। निजानंद्-गोकुन के एक वयोवृद्ध गोप । नित्य-१. मरीचि हुन्तोत्पन्न एक न्तपि । २. करयपहुन्तो-त्यत एक संत्रकार । ३. शांडिल्यकुत्तोत्पत्त एक संत्रद्रप्टा नित्यानंद-शुक्तदत्त के पुत्र। यह जगजाय परियत के 🗵 शिष्य थे।

निद्यान-१. करवा गुणेत्यर एक गोहाहार । यह ऋगु ऋषि के जिल्ला थे । २. पुणराम के पुता । यह झाला-तुत्र ऋशु के जिल्ला थे । निद्यान-मासु के अनुसार श्रूर राजा के पुत्र ।

नियापर-प्ययव नया यन् पे एक पुत्र। निद्नाह्य-पे नेपानिष् वे पाध्ययाता थे।

निधि- सुरादेगें में से एता। निधन कारव-एक मस्टार

निध्य पारय-एक मुक्तद्रस्य । यह बद्रयप हुलाखन यहर के पुत्र थे । इनकी की सुमेधा महर्षि व्यवन की पत्या - थीं । इनके पुत्र का नाम कुँडवापी था ।

निष्तालं-एक मध्यन छत्त्वर्धुं का नाम । निर्वेश-भविष्य के घनुसार छतिषि के पुत्र । इन्होंने १००० - यर्षो तक गत्त्व हिया ।

निर्वेशन-१. परेण राजा के पुत्र। इनके पुत्र का नाम सन्द्रात था, जो जिसंकु के नाम से प्रसिद्ध थे। दे० 'किन्द्रान्'। २. एक ऋषि। इन्होंने अपनी माता भोग-पुत्री के माथ जो परपारमणाद के संबंध में बाद किया था

गह समन करने योग्य हैं।
निभि-1. विदेह यंग के छादि पुरुष, एष्याकु के बारहवें
पुत्र। गीतम कवि के छादि पुरुष, एष्याकु के बारहवें
पुत्र। गीतम कवि के छाध्रम के निकट, दंडक बन के
एकिए में--जहाँ तिमिष्यज्ञ राज्य करते थे, एन्होंने पेजगंती नामक एक नगरी बनाई। टा॰ भंटारकर के छनुसार गह किय दुर्ग था थीर श्री नन्दजाल के छनुसार
एक प्रनामी नगर था। २. विदर्भ देश के एक राजा।
एकोंने छागम्य की राज्य तथा कन्या दी थी। २. सारवत

हर्कोंने शागरण को राज्य तथा कर्या ही थी। ३. साखत भण्यान (र्लंपक के भाई) के पुत्र। ४. दत्तात्रेय के अत्र , प्र तपर्था। ४. भागवत के यनुसार दंटपाणि के पुत्र। निर्मित्र-भाग्य के यनुसार प्रहीनर के पुत्र।

निभिय-एक धम्तरएक देवता जिन्होंने गरुप से बुद्ध ्रिया था।

िनिभेष-गगद में एव पुत्र।

निमन-भागात के प्रतुमार प्रनिष्ठ के पुत्र। दे० 'निन्न'। नियदा-माना विश्वसम्के पुत्र। यह बहे प्रत्याचारी थे। इस सारण इनरे राज्य में द्वाप पान तक प्रमानृष्टि रही प्रीर साव तह हो सवा। सार्वा के प्राप्तह से विस्ट ज्ञास इस्तेंने यह काया। इसके फलस्यक्ष स्टर्वांग की उपानि हुई थीर इनसा साख किर से धन-धान्य-पूर्ण हो

्गपा। नियति ११. मेर्ट्स प्रत्या नथा स्वायंभुप सन्यंतर में प्रिप्ताता की गी। २. रीज्यमनु के पुत्र। २. नहुष के किन्द्र पुरु।

्यानक प्रणा नियम् - १. मुग्ये में में प्रणा २. शामृत राम देवीं

भे से एहं। निमुतापु-धुनापु में पुत्र । सारतपुद्ध भें यह दुर्योपन की कीर से एप्टू कीर प्रदूष से हाथ से सारे गये। निमुख्योप-तित शाम के रह की सी।

निर्मुच्या प्रशाप भागर श्राप्त की गी। इनके विसु नाम इन एक पुत्र था। निर्माण कर गोला भागि का साम । सन्तर्भ जन्मीय सन्तर्भ

निरं ये पर में देश शानि का राम । इन्हों। उपनि महा वे बावण हुई। ये ईरान देश में बहुते थे। निराकृति-दत्त सार्वाण गनु के पुत्र । पाठांतर से इनका गाम निरामय भी मिलता है ।

निरामित्र-१. चतुर्थ पांडव नकुल के पुत्र । इनकी माता का नाम रेणुमती था। २. त्रिगर्त देश का एक एतिय वीर जो भारत इन में सहदेव के हाथ से मारा गया। इसके वाप का नाम वीरधन्या था। ३. जहा सार्वाण मनु के पुत्र । ४. त्रायुतायु के पुत्र । मत्स्य के सनुसार ये शत्रतीपिन के पुत्र थे। ४. मत्स्य तथा वायु के सनुसार

निराव-चसुदेव तथा पीरवी के पुत्र । निरावृत्ति-भविष्य के श्रनुसार वृष्णि के पुत्र । निरुद्ध-न्ना सावर्गि मन्वंतर में एक देवगण ।

इंटपाणि के पुत्र ।

निकद्भ-नम्म सावाण् मन्वतरं म एक दवगण् । निक्रम् ता-करयपं तथा खशा की कन्या । निक्रम् ति-१. करयपं तथा सुरिम के पुत्र । २. एकादश

रहों में से एक। यह नेजर्रत, भूत, रागस तथा दिक-पानों के अधिपति हैं। शश्नुनाश की इच्छा करने वाले इनकी पूजा करते हैं। ३ वरुण पुत्र अधर्म की भागी। मधु, महामय तथा मृत्यु इनकी संताने हैं। निर्भय-रोच्य मनु के पुत्र।

निर्माकि-१. सार्वाण मनु के एक पुत्र। २. देवसार्वाण सन्दंतर में सप्तर्षियों में से एक । निर्मोह-१. देवत मनु के एक पुत्र। २. सार्वाण मनुके

पुत्र। ३. रांच्य मन्यंतर में एक ऋषि। ३. शाकृनि ऋषि के पुत्र। ये बड़े कठोर तपस्त्री श्रोर संसार से विरक्त ऋषि थे।

क्याप च । निर्वक - वायु के घानुसार ये धिधिसाम कृष्ण के पुत्र थे। ूरे॰ 'निमिचक'।

निर्धित्ति-१. मस्य के श्रनुसार सुनेत्र के पुत्र । पाटभेद से - नृपति भी मिलता है । २. एटि के पुत्र मतांतर से घट - धयवा सप्ट के पुत्र ।

निल-विभीषण का एक मंत्री । निवात कवच-१.प्रहाद के भाई संहाद के पुत्रों का सामू-हिक नाम । ये राज़स थे छोर रावण के मित्र थे । संव्या में ६० या ७० हज़ार थे । छर्जुन ने द्वनका वध किया था ।

२. करयप पुत्र पीलोम तथा कालकेय भी निवात कवच नाम से प्रसिद्ध हैं।

निवावरी-एक स्कद्रष्टा । निशट-एक यादव । निशासर-सम्बद्धाः

निशाकर-गरुष का पुत्र। निशीय-भागवत के घनुसार राजा दुष्पति तथा द्रीपा का

तुत्र १ निमिचक-राजा श्रधिसाम कृष्ण के पुत्र । इनकी राज-भागी कृष्तिगापुर में थी; पर यसुना में बाद धाने के कारण जब यह नगर चह गया तो इन्होंने कीशांथी में श्रपनी गई राजधानी स्थापित की । इनके पुत्र का नाम चित्रस्थ था ।

निशुंभ-त्रसिद् राग्नम शुंभ का भाई। इसने इंद्र की परान्त कर व्यमस्वती जीती और जालंघर ने इसका राज्यानिक किया। इसकी कृत्व ने परास्त किया और चंडी ने इसका क्य किया। दे० 'शंम'। निश्चक्र-न्यूह् ]
निश्चक्र-भविष्य के अनुसार राजा यज्ञदत्त के पुत्र। इन्होंने
१००० वर्षों तक राज्य किया।

निश्चर-१. धर्म सावर्षि मन्त्रंतर के एक सप्तिषे। २. निश्चवन का नामांतर । निश्चवन-१. बृहस्पति और तारा के पुत्र । इनके पुत्र विपाप्मन अथवा निष्कृति थे। २. स्वारोचिप मन्वंतर के एक सप्तिषें।

ावपाप्मन अथवा निष्कृति य । र. स्वाराचिप मन्वतर क एक सप्तर्षि । निर्पंगिन-धृतराष्ट्र का एक पुत्र जिसे भीम ने मारा था । निष्ध-१. राजा श्रतिथि के पुत्र । २. जनमेजय के पुत्र ।

निपध-१. राजा श्रतिथि के पुत्र। २. जनमेजय के पुत्र। निपधारव-भागवत से श्रनुसार कुरु के पुत्र। निपाट्-त्रेन राजा का शरीर-मंथन करने पर उसमें कृष्णवर्ण एक पुरुष उत्पन्न हुआ था। इसी का नाम निपाद पड़ा।

एक पुरुप उत्पन्न हुआ था। इसी का नाम निपाद पड़ा। निष्कंप-शेंच्य मन्वंतर में एक सप्ति । निष्कृति-विरचन पुत्र विपाप्मन का नामांतर । इनके पुत्र का नाम स्वन था।

निष्ठानक-एक सर्प। यह कद्रू का पुत्र था। निष्ठुर-एक व्याध। कार्तिक में दीपदान करने के फल से यह मुक्त हुआ।

निसंद्-एक राचस । निहाद्-जालंधर की सेना का एक राचस । इसे कुवेर ने मारा था । नीतिन-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ।

नीप-१.राजा पार के पुत्र एक प्रसिद्ध राजा। मत्स्य के अनु-सार इनके पिता का नाम पौर था। इनके १०० पुत्र थे जो भीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। खी का नाम कृती अथवा कीर्तिमती था खौर पुत्र का ब्रह्मदत्त । २.भागवत के खनु-सार कृती के पुत्र। इनके पुत्र महत्रात थे। ये निपुण शख्धारी थे।

नीपरितिथि काएव-एक मंत्रद्रप्टा ऋषि। इनके यहाँ इंद्र ने सोमरस-पान किया था। इन्होंने एक साम की रचना की थी। नील-१. विश्वकर्मा का अंशावतार जो राम सेना का एक

मसिद्ध वानर था। राम-सेना को समुद्र पार करने के

लिये इसने ही सेतु की रचना की थी। मतांतर से इसकी

उत्पत्ति अप्ति के श्रंश से हुई थी। निकुंभ, महोदर श्रादि राचसों को इसी ने मारा था। राम के अरवमेध यज्ञ में यह रचक-सेना के साथ था। र.एक सर्प जो कद्र का पुत्र था। रे. यदु पुत्रों में से नृतीय। ४.अजमीइ तथा नीलनो का पुत्र। ४. द्रीपदी स्वयंवर में सिनिस्तित एक राजा। दे० नीलध्वजे। ६. भृगुकुतीत्पत्र एक गोत्रकार। ७. कीरव

हलाहल को शिव ने पीकर अपने कंड में धारण कर लिया था तभी से उनका नाम नीलकंड हो गया। नीलपराशर-पराशर कुलोत्पन एक ऋषिगण। नीलरत्र-राम के अश्वमेध के समय राम-सेना के साय जानेवाला एक शिर।

निलकंठ-शिव का नामांतर। समुद से निकतने वाले

परीय एक राजा। 🗕 अनुपदेश के एक राजा।

जानवाला एक शिर । नीला-कपित ह्वि केशिनी की कन्या । विकचा नाम की इसकी एक क्योर्धी । नीलिभी-महिक्यांकी एक स्ती । नृच जु-विष्णु के अनुसार ऋत्त के परंतु भागवत के झनु-सार सुनीय के पुत्र । दे० 'त्रिच छु'। नृपंजय-१. वायु तथा विष्णु के अनुसार सुवीर के परंतु मत्स्य के अनुसार सुनीय के पुत्र । २. भागवत के अनुसार मेधावी के पुत्र ।

नृपति-वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार धर्मनेत्र के पुत्र। इन्होंने ४= वर्षों तक राज्य किया था। नृमध आंगिरस्-अंगिरस् कुलोलन एक साम के दृष्टा। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के भी ये दृष्टा थे। अग्नि ने इन्हें

नेदिष्ट~वैवस्वत मनु के पुत्र ।

संतित दी थी। इनके पुत्र का नाम शकप्त था।
नृपद्—कण्व का पेतृक नाम। इसी शब्द से 'नार्पद' शब्द
की उत्पत्ति हुई।
नृहरि—महिराज का पुत्र जो दुःशासन का अंशावतार था।
नेतिष्य—सृगुकुजोत्पन्न एक ऋषि। नामांतर नेतिण्य।

नेम भागव-एक स्कद्रप्टा।
नेमि-१.विलिपकीय एक दैत्य। २.वायु पुराण के अनुसार
इष्वाकु के एक पुत्र। अन्य पुराणों में विणित निमि श्रीर
ये एक ही न्यक्ति हैं।
नेमिकृष्ण-वायु के अनुसार एक राजा जिन्होंने २४ वर्षों
तक राज्य किया।
नेमिचक्र-असीम कृष्ण के पुत्र। जब नदी में याद श्राने

के कारण हस्तिनापुर यह गया तो इन्होंने कौशाम्बी में

श्रपनी राजधानी वनाई। इनके पुत्र का नाम चित्रस्य था।

नैकदृश्-विश्वामित्र के पुत्र । नैकशि-भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । नैगमेय-श्रनल वसु के पुत्र । नैद्राणि-श्रत्रिकुत्तोत्पन्न एक गोत्रकार । नैधुव-कश्यपकुत्तोत्पन्न एक मंत्रकार । ये कश्यप के पौत्र ्तथा श्रवत्सर के पुत्र थे ।

नैकजिह्न−भृगुकुकोत्पन्न एक गोत्रकार ।

नैश्रक्ति-करयप का पैतृक का नाम ।

नेपिध-नड का पैतृक्त नाम ।

ने ऋें ते-एक स्कड़ प्टा दे॰ 'कपोतर्त्र क्ष'।
नेत -एक अध्वेदी श्रुतिष ।
नेपध -िनपध देश के एक महाभारतकालीन राजा।
ये भारतयुद्ध में कीरवों के पत्त में लड़ते हुये घट्य पुम्न के
हाथ से मारे गये।
नेपादि -१. एक तथ्य का नामांतर। यह एक व्याध था घौर
डो खाचार्य की मितमा की गुरु बनाकर इसने धर्नु विद्या
सोखी। दे॰ 'एक तथ्य'। २. नज्ञ के यंश के नव राजाओं
में से एक। ये को मला नामक नगरी में रहते थे।

नाधस-एक स्कद्रप्टा। दे० 'एकचू'।
नोधस् गौतम-कत्तीवत के कुत्त में उत्पत्त एक स्कद्रप्टा।
न्यमोध-उन्नसेन के पुत्र। कंस-तध् के बाद यनसम ने
इसे अपने इत-मुसत्त से मारा था।
न्यूह-म्लेच्छ वंश के आदि पहर। इनकी खी का नाम आर्यावती था। स्वप्न में भिष्तु ने इनकी प्रजय की स्वना दी।
इन्होंने एक इट नौका यनवाई खीर अवने परिवार के
साथ उस पर जा पेटे। इनका भय विष्तु ने दूर किया

**(%** 

इत्रोंने परि पी पृति के लिये घीर प्रार्थभाषा की श्वशब्द स्पर में परिगत परने का उपदेश दिया ।

वंच क्रम बारस्यायन-एट प्रसिद्ध ऋषि । इन्दोंने काम-शास्त्र के मुर्ज़े की रचना की थी। पेचनृता-एक त्रप्यस का नाम। इसने देविषे नारद से मी स्वभाव के मंबंध के बाइ-विवाद दिया था। पैनाजन-१.एक प्रवापित । धासिकी नाम की इनकी एक कन्या भी तो बाचेनम दल की पानी हुई। २. संताद नामक भागम का पुत्र। यह शंप का रूपधारण करके समुद्र के गर्भ मॅ रहता था। गुरु सेंदोषन के पुत्र का उद्धार करने के लिये कृष्ण प्रद समुद्र में गये, तब उन्होंने इसे भारतर इसकी इंडियों से घवना शैय बनाया जो पांचजरत राँख के नाम

में प्रतित हुया। ६ कविन के शाप से बचे हुये सगर के चार पुत्रों में से एक का नाम । ४, संजय के पुत्र । इनके पुष्र का नाम सोमद्रव था। यशि पुराण् में पञ्चयनुष षाठ है। एईं। क्हें 'क्यावन' नाम भी मिलता है। पैचलनी प्रायमदेव के पुत्र भरत की भावों। इनके पाँच

पंचनंत्र-सर्वा की एक मसिद् कहानी-पुस्तक। इसके रचिता लिए शर्मा थे जिनका समय श्वी शताब्दी माना गया है। भागे चनकर इसका संजिप्त संस्करण 'िर्नापरेश' के नाम से मसिद्ध हुता । इसका भाषांतर शनेर प्राप्य और पारचाम्य भाषायों में हुआ है। आधु-

एव भे~स्मति, सङ्ख्य, सुदर्गन, षायरण् तथा धृत्रकेतु ।

निक फारमी प्रेय 'धनवर-ई-दानिश' का व्याधार प्रवतंत्र धी है। भारतपर्य में ये कहानियाँ घरपंत उपादेय सिद्ध पंचयत्तलक-मर्याट के यनुसार हाला के पुत्र। है॰

पंचन-त्याम की सामशिष्य परंपरा में हिरएय नामक

शिया । पंचमेर पाँच हिंदियाँ, पाँच पाँच, दस हाथ सबा बाह-सुन्याना एक भयंका राजम । याना बीर वालि की रमाने के नियं इसने सुद्ध किया और उसे निगल गया। न्मीय द्रशेषि पीर करवर पादि हो भी निगत गया। र्यंत में पीरनद के इसरा पेट फाद कर इन सबको

निगला । पैचलाग-विभावमु के पुत्रों में से व्यावप के पुत्र। इन्हों के पींग यत से सर्वे आही पवने-प्रदने क्यों में प्रकृत हुये। पैचयदी-पर यन रा नाम जिसमें पाँच मार्चीन बस्तुज के रावि बनवासी सम ने अवना बाधन बनाया था। पंचीत्य-१ तह जासुरी है मधन नित्य थे। एनहीं साता षा नाम परिणा था। सांग्य-पूर्णन के धन्याया हती र्याप हा आसार नारते हैं। इन्होंने एड सदम द्याँ तर भागम यह निया। जनदेव मामक क्रांक में इन्होंने नार्व देशा के मंद्रेष में गई किया था। सांग्य पर इतका मंद है। २. एपिया न गामक शिवायतार के

पवहान-एव मार्थित मनु हे पुत्र। भैचानन निक्षर एक वर्तेष । देव भीनवे । पंचाल-भड़ारव के पाँच पुत्रों का समान नाम । इन्हीं के कारण उस देश का नाम पंचाल पड़ा । पंचाल चंड-एक खावार्य का नाम।

पांडु-पांडव वंश के खादि-पुरुष, महाराज शांतनु के पुत्र, तथा विचित्रवीर्य के सेत्रज पुत्र। महिष व्यास के नियोग से इनका जनम हुआ था। महाराज विचित्रवीर्य एय-रोग से पीदित होकर युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे श्रीर उनकी दोनों खियाँ खंबिका तथा खंबालिका विधवा हो

गई थीं। उस समय उनके कोई संतान भी न हुई थी। विचित्रवीयें की माता सत्यवती ने वंश चलाने के उद्देश से महाराज शांतनु की अथम पती गंगा से उत्पन्न हुए पुत्र भीष्म से शंविका तथा शंवालिका के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न करने को कहा। भीष्म आजन्म प्रह्म-

चारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इस कारण उन्होंने स्वयं नियोग करने से श्रस्वीकार करके किसी योग्य माहाण को बुलाकर गर्भाधान कराने का परामर्शे दिया । सत्य-वर्ता ने श्रपने प्रधम पुत्र व्यास का स्मरण किया श्रीर उनसे वंशवृद्धि के लिए संतान-उत्पत्ति के लिए कहा। व्यास ने फठिन तपस्या में लीन रहकर अपनी रूप-रेला को विवर्ण बना लिया था। इस कारण जब वे श्रंविका

के पास गये तो उसने शाँखें मृंद लीं श्रोर उससे शंघ धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई। श्रंयालिका उनकी भयंकर रूप-रेंदा को देखकर पांडु वर्ण हो गई थी, उसने कालीतर में एक पांदु पुत्र को जन्म दिया। पांदु होने के कारण उसका नामकरण भी पांडु ही हुन्ना । सत्यवती एक सुंदर संनान की खटि चाहती थी, इसलिए उसने यंत्रिका से फिर गर्भधारण करने के लिए कहा । किंतु वह न्यास से

इतना भयभीत हो गई थी कि उनके छाने पर उसन

प्रपनी एक दासी की सम्मुख कर दिया। फालांतर में दासी ने विदुर को जन्म दिया । च्यास के वीर्यज पुत्र होने के कारण धुतराष्ट्र तथा पांदु के साथ विदुर का भी नाम लिया जाता है, तथा वे उनके माई कहे जाते हैं। वाल्या-चस्था में भीष्म ने इन तीनों का पालन-पोपण किया था। योग्य यय होने पर पांचु का विवाद कुंतिओज की कन्या कुंती के साथ हुया। भीष्म ने वाद को महन्यत्या

मादी से इनका विवाद करा दिया था। धृतराष्ट्र के धंपे होने के कारण राज-सिदासन पांतु को ही मिला। कुछ दिन राज्य संचालन करने के बाद पांतु दिग्विजय के लिए नियत्ते श्रीर उन्होंने भूमंउल के समस्त राजायों की परास्त करके बहुत-सा धन एकत्र किया। धृतराष्ट्र ने एसी धन ने पाँच महायजी का शाबीजन किया था। एक बार नहाराज पांदु प्रपनी दोनों खियों को साथ जेकर बन में प्रान्देट के निए गये हुए थे। वर्त उन्होंने संभोगात

दिया । यह हिस्न वास्तव में किर्मिद्य ग्रहिष थे । श्रपमा प्यं-स्य शास कर मरने एवं इन्होंने गाप दिवा था हि जिस प्रशार संभोग के समय तुमी में एवं प्रथा है उमा प्रचार भाग-ज्ञादा के समय नियातिकत्वा में मुम्हारी भी मृखु होगी। पोतु वह सुन्द्र निया सम्बद्धी हुन भी। भागी दियों को साथ नेकर

हिरन-दंपनि में हिरन को अपने तीर से धराशायी कर

तपस्या करने लगे। एक वार ऋषियों के साथ उनकी भी स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। किंतु ऋपियों ने उन्हें यह समभाकर कि जिसके संतान नहीं होती वह स्वर्ग नहीं जा सकता, अपने साथ चलने से रोका। पांड ने स्वर्ग जाने की अपनी आकां जा की पूर्ति के लिए अपनी छियों से नियोग के लिए कहा। कुंती ने ऋपि दुर्वासा की वताई हुई रीत्यानुसार धर्म, वायु तथा इंद्र का आवा-हन करके उनके नियोग से युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन को जन्म दिया। मादी ने श्रश्विनीकुमारों के द्वारा नकुल तथा सहदेव दो पुत्र उत्पन्न किए। यही पाँच पांडु के चेत्रज पुत्र श्रागे चलकर पांडवों के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार पुत्रों की उत्पत्ति के वाद वसंत ऋतु में एक दिन पांडु को कामवासना ने पीढ़ित किया। मादी के मना करने पर भी उन्होंने उसके साथ वलपूर्वक संभोग किया। उसकी अर्ध-अवस्था में ही ऋषि किर्मिद्य के शाप के श्रनुसार उनकी मृत्यु हुई । कुंती उनके साथ सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने उन्हें समकाया कि मेरे साध ही उनकी मृत्यु हुई, इसलिए मुक्ते ही उनके साथ सती होना चाहिएँ श्रीर उसने प्राण त्याग दिये। कहा जाता है कि पांडु तथा माद्री का मृत शरीर हस्तिनापुर लाया गया था श्रीर धृतराष्ट्र की श्राज्ञा से विद्वर ने उनका श्रीतेम संस्कार किया था। पक्थ-श्रश्वनीकुमारों के कृपापात्र, एक वैदिक व्यक्ति। दाशराज्ञ युद्ध में यह सुदास के विरुद्ध थे। शिव के कहने से इंद्र ने भी इन पर कृपा की। प्त-१. मिणवर तथा देवजनी के पुत्र। २. वायु पुराण के श्रनुसार श्रनु के पुत्र । दे० 'चन्नु'। पत्तगती-ऋग्वेदी श्रुतर्पि गणों का नाम । पञ्ज-श्रंगिरा तथा कॅचिवान का पैतृक नाम । पटधर-एक राज्ञस । इसको शूरतर राजा ने मारा पटवेन-एक वैदिक राजा जिस पर श्रश्विनीकुमारों की कृपा थी। पटवासक-एक सर्प का नाम। यह धृतराष्ट्र के कुल का था श्रीर जनमेजय के नागयज्ञ में सम्मानित हुआ था। पटुमत-विष्णु के श्रनुसार मेवस्वाती के पुत्र। भागवत में इनका नाम अटमान है। इन्होंने २४ वर्षी तक राज्य किया । पटुमित्र-विष्णु के श्रनुसार एक प्राचीन राजा। पटुश-रावए की सेना का एक राज्ञस जिसे राम-रावण-युद्ध में पनस नामक वानर ने मारा था। प्णिदि-१. एक बाह्यण जिन्हें दृत चनाकर दमयंती ने नल के पास भेजा था। २. मय की सभा के एक ऋषि। प्राव-वायु के धनुसार भजमान का पुत्र। पिंग-१. यह नाम ऋग्वेद में कई स्थलों पर श्राया है। ष्ट्राचार्य सायण तथा यास्क के अनुसार इस शब्द का भर्भ पिणज है। वास्तव में इंद्र के विरुद्ध रहनेवालें किसी सुंघ या व्यक्ति विशेष के ऋर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। सरमा शौर मणि नामक प्रसिद्ध संवाद में यह घाराय व्यक्त किया गया है कि पिए ने इंद्र की गाय

अपहरण कर ली थी और इसे लौटा देने के लिए सरमा ने ढाट वताई थी। २. पातालवासी एक असुर। पतंग-महर्षि मरीचि के एक प्रत्र। पतंग प्राजापत्य-प्रजापति के एक पुत्र थे। पतंगी-प्राचेतस् दत्त प्रजापति तथा ग्रसिकी की कन्या श्रीर तार्घ्य कश्यप की स्त्री। पतंचलकाष्य-१ भुज्यु लाह्यायनी ने याज्ञवल्क्य द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय मद्र देश में घूमते समय पतंचल के घर जाने की बात कही है, जिसमें पाणिनि के सूत्रों का पत्त लेकर कात्यायन के सूत्रों की बालोचना की। इनके महाकाच्य में पुष्यमित्रसमा, तथा चंद्रगुप्त सभा और यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। इनका समय ई० पू० १५० माना गया है। इनकी कृतियों में महाभाष्य, सांख्य प्रवचन, योगसूत्र, छुंदोविचिति तथा वैद्यक का एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। २. कद्द्-पुत्र एक सर्प। ३. श्रीगराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ४. कौमुक पारा-शर्य के एक शिप्य । पतंजिल-मुनित्रय-पाणिनि, कात्यायन, पतंजिल में से एक महर्षि श्रोर न्याकरण शास्त्रकार । पहले ये विष्णुभक्त किर देवी की उपासना की श्रीर कात्यायन को परास्त किया। इन्होंने कृष्णमंत्र का घर-घर प्रचार किया। इन्होंने ही महाभाष्य की रचना की। पतन-रावणपत्तीय एक राज्ञस । पत्तलक-विष्णु के अनुसार हाल के पुत्र। दे० 'तलक'। पत्र-तालन के एक पुत्र। इनके दो पुत्र थे। पत्री-श्रीकृष्ण के सोलह सेवकों में से एक। पथिनसौभर-त्रयास्य ग्रंगिरस् के शिष्य ग्रौर वत्सनपात वाभव के गुरु। पथ्य-कवंध के शिष्य । पथ्यवत्-रौच्य मन्दंतर के एक सप्तर्पि। पथ्या मन्द्र की कन्या तथा श्रंगिरस की स्त्री। धृष्टि इनके पदाति-जनमेजय (परीचितपुत्र) के पुत्र। पदुम जी (राजा)-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । इन्होंने घपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी। पद्म-१. कद्-पुत्र एक मिसद्ध सर्प । यह वड़ा धार्मिक श्रीर वरुण की सभा का सदस्य था। २. ऐरावत का पुत्र, ऐल्विल का वाहन। इसका रंग पीला या। नामां-तर मंद है। ३. मणिभद्र तथा पुरुयजनी के पुत्र। ४. अष्टकुर्ती महानागों में से एक । ये वैकुंट के द्वारपाल हैं घौर हमेशा चितन में लीन रहते हैं। ४. एक मसिद वैप्एव भक्त । ६. एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त । नामा जी ने चेतन्य की शिष्य-परंपरा में इनका उल्लेख किया है। पद्मराधा-इंद्र की दासी। पूर्व जन्म में यह कोंची थी। इसके वच्चे गंगा में हुवकर जब मर गये तब इन्द्र की इच्छा से यह उनकी दासी हो गई। पद्मचित्र-क्द्र-पुत्र एक सर्पे । पद्मजा-जर्वत की सी। इसके पिता का नाम वौद्सिंह या। दे॰ 'जयंत'। पद्मनाभ-१. एक बाह्मए । इन्हें दवाने के लिए एक राएस 🌞

पाया पर रिपा के चय ने इन्हीं रवा की और दर्नी भाग पर चार्यापे नामा तीर्व की स्थापना की । २.कड्-पुत्र एवं विद्यान् तथा जानी सर्प । ३. धृतराष्ट्र का एक पुत्र । ए. मिलिस नामा देवजनी का एक पुत्र । १. व्यक्ति केराव भक्त । समानंदी सम्प्रदाय के प्रमुख प्रचा-रत । ने पैहारी जी के जिल्ला, नाभा जी के गुरु, जीर जनताम जी के तुर नाई थे। पदावुसाग-वच्चद्रम पुरागों में से एक। इसकी स्लोक संल्या ११००० तथा प्रकृति साविकी वर्षा गई है। यह पुराण १ मार्गो में विभक्त है। १. वृध्य एंट, २. चूमि रांड, ३.इन्हें गांट, ४. पाताल गांड तथा ४. उत्तर गांड ! ये पाँचों भाग प्रयन्त्रद्ध हैं। यह १२वीं सदी से पहिले ी रचना गर्भे भार्म होती है। पद्ममित्र-किए के शतुवार एक राजा । पश्चामां -सिलवर तथा देवनना के एक पुत्र । पदाहरत-राज्ञा नल के मंत्री। पणाकर-विद्याप के राजा शारदानंद के प्रज्ञ । पणाज चंद्रहाय राजा के कनिष्ट पुत्र । पद्मावर्ता-१, विदर्भराज सत्युकेतु की जन्या खोर मधुरा के राजा उपनेन की की। पनि-पत्ती में घादर्श प्रेम या, पर देवयोग से मोहवश हमें कुवेर के गोभिल ना सक दृत में गर्भे रह गया, जिससे फंस फी उत्पत्ति हुई । २.मणिधि नामक एक धनी वैरम पी भी। ३. सत्यवत की कन्या तथा मुर्य फे प्रंशायतार जयदेव की सी 18. भक्तमाल के कन्यार रामानंद की शिष्य मंदली में एक प्रमुख शिष्या । पिर्जिनी-विदुगः के राजा शारदानंद की कन्या। उसने रवंयार में 'लक्षण' को पतिकप में वर्ग्य किया और प्राचीराज चादि राजाघों में इसके लिये घोर बुद्ध हुया । पनस-१. गम-मेना पा एक याना यीर । युद्ध में एसने पहुन नामर राज्य को मारा था। २. विभीषण का मंत्री । पन्नग-एक ऋगेदी धुतर्षि । पञ्चगारि-१. एक गर्में गज । इन्होंने ४० वर्षे तक राज्ज रिया। २. बाकर्ना भरदाज के ज़ित्य। ३. विवन्त कुलील्पस एक गोबकार । पयोद-विध्यानित्र कुनोयन्न एक गोत्रकार ऋषि । पर्वत्य-विष्यु के सनुसार विद्वतिन्तुत्र का नामांतर। भागान में पुरंत्रय नाम मिलता है। पर्नप-नामस मन् ये यम पुत्रों में से एहं। पर-1. रिकामित के एक प्रत्न । २. वायु के प्रनुपार मनर के प्रवा है, नत्य के प्रवा पारमान-मंगिधकुनीसार एक ऋषि। परपदा बाधु में अनुसार चतु के पुत्र । नामांतर परमेपु, पराष, परमेष पादि कि ने हैं। परमार्धम-एर मिनद संघ । इसके स्वधिता प्रसिद्ध वैपाव

बाषार्य भीता हो। ये, जिनकी भागान द्वारा सर्वश्रेक

परमानद्र-ा. सञ्जात के क्षितों में से एक भए पवि ।

इन्टोंने 'बरमार्नेड मागर' जिल्ला है किन्तु वह मात्राप्य

ई। इत्या परिता सकि के सन्धे मनोमात्र से परिकृत

मानी एको है।

'शोली' नामक स्थान के निवासी एक प्रसिद्ध वैन्यव सक्त । इन्होंने शपना भवन हरिभक्तों को दे दिया था। परमेप्टिन्-१. बता के शिष्य, एक सूक्तद्रप्य। इनके शिष्य का नाम सनग था। मतांतर से ये प्रजापित के शिष्य थे। २. भागवत के अनुसार देवघुरन, तथा विष्य के बनुसार इंब्रुप्त और धेनुमती के पुत्र । इनकी यी का नाम सुवर्चला और पुत्र का प्रतीह या। रे. भविष्य के अनुसार शातमपूजक के पुत्र। इन्होंने २७०० वर्षी तक राज्य किया । ४. अजमीट और नीली के पुत्र । परमूषु-सत्स्य के अनुसार अनु के प्रत्र । दे० 'परपर्'। परवीराज्ञ-खर नामक राज्ञस का एक मंत्री। परशु-१. उत्तन मनु के पुत्र । २.एक राज्य । यह साकल्य को दाने याया थां, पर विष्णु की कृपा से मुक्त हुया। परशुचि-उत्तम सनु के पुत्र। परशुवाद्-शिव मभादन का नामांतर। इन्हें काशीधाम में धंटिराज गरोश ने जपने हाथ से परस्य प्रदान किया था। इसी से इनका यह नाम पड़ा। परशुराम-१. जमदिग्न के पाँचवें पुत्र का नाम । शहर से इन्होंने श्रमोध 'परशु' प्राप्त किया था, श्रतप्त इन्हें परश्राम कहते हैं। इनकी माता की चित्त-चंचलता के कारण इनके पिता ने छपने सब पुत्रों से माता का पप करने को कहा। किसी ने भी उनकी प्राज्ञा का पालन न किया। इससे पिता ने सवको संज्ञाहीन कर दिया। र्धत में परशुराम ने पिता की याज्ञा से माता का लिए काट टाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर माँगने की फहा। इन्होंने ४ वरदान माँगे--(१) माता जीवित हों, '२) भाई मचेत हों, (३) में दीवंडीयी होऊं और (३) में युद्ध में श्रपराजेय होर्जे । पिता ने कहा 'तथास्तु' । धेहप-राज फार्तिवीयं ने इनके पिता का वध कर डाला। उसी व्यपराध में इन्होंने २१ बार पृथ्वी को चत्रिय-विदीन किया घीर राज्य बालाखीं को दे दिया। रामावतार में जनक के यहाँ धनुष हटने पर ये जनक के यहाँ श्राये। राम ने इनका दिया हुया धनुष चदा दिया तब ये समक गर्य कि विष्णु का श्रवतार हो गया। श्रतपुत्र ये जंगत को चर्चे गर्य । इन्हें विष्णु का छवनार माना जाता है । २. पुरु प्रसिद्ध भरत फवि तथा वैष्णव सत प्रचारक। ३. एक प्रसिद्ध वैष्णाव भरत तथा नामाजी के यजमान । परस्यरायशि-शंगिराकुनोखन्न एक व्रतापि । पराज्ञ-दे० 'परपज्ञ' । परातंस-भविष्य के श्रनुसार प्रतंस के पुत्र। परानंद-शहा मी से नन्द्रमुत प्रनन्द के प्रवा । यह मण्य के राजा थे। इन्होंने इस वर्षी तक राज्य किया था। इनके पुत्र का नाम समस्तंद्र था। परायण्-स्यास की साम शिष्य परंपरा में वीधुम पारा-रापं के जिल्हा

परावतु-१. एक मंबर्व । २. रेम्य ग्रापि के पुत्र तया विरण-

मित्र के पीत्र । इन्होंने हरिए। समक्त कर श्रवने बाप की

गार याला था। मृहसुम्न है यह से इनके यें प्रस्केत

ि। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । ये विष्यात भक्तनाहा

जो के शिष्य थे। ये एक प्रसिद्ध सिद्धयोगी थे। ३.

नें इन्हें ब्रत करने का उपदेश देते हुए कहा था—'तुम ब्रह्महत्या के दोपी हो, तुमसे यज्ञ पूरा नहीं होगा।' यह मानकर ये व्रत करने लगे। इधर इनको राजा के यहाँ प्रसहत्या का दोपी ठहराकर उसने वृहसुम्न राजा का यज्ञ पूरा किया । अवक्रीत ने इनकी स्त्री के साथ वलात्कार किया। परशुराम से इन्होंने शिकायत की कि चत्रिय खब भी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। इस पर परशुराम ने पुनः पृथ्वी को चत्रियों से रहित करने का कार्य प्रारम्भ परावृत-पद्म तथा विष्णु के अनुसार रुकमकवच के पुत्र। परिकृट-विश्वामित्र कुलोत्पन्न पुक गोत्रकार। परिकृप्ट-हिरण्यनाभ के शिप्य। परिच्ति-एक राजा। इनके ऐश्वर्य का वदा वर्णन मिलता है। इनकी देवताओं से तुलना की गई है। यह परीचित से भिन्न हैं। परिघ-मत्स्य तथा वायु के श्रनुसार रवमकवच के पुत्र। परिष्तव-विष्णु के अनुसार सुखीवल श्रीर भागवत के श्रनुसार सुलीनल के पुत्र। परिमंडल-दे॰ 'उपरिमंडल'। परिमति-भन्यदेवों में से एक। परिमल-प्रचीत केपुत्र। प्रचीत मथुरा से धुंधुकार नामक राजा के एक शक्तिशाली मंत्री थे। परिमल एक लाख सेना के श्रविपति थे। इन्होंने पृथ्वीराज श्रौर जयचंद में वेर उत्पन्न कर दिया था। परिमला-इंद्रप्रस्थ के प्रद्योत नामक राजा की कन्या। यह दु:शला के ग्रंश से उत्पत्त हुई थी। स्वयंवर के द्वारा इसका विवाह कच्छप राज के पुत्र कमलापित से हुऋा था। परिवह-गरुड़ के पुत्र। परिष्णव-दे॰ 'परिष्लव'। परिस्वंग-मरीचि भिष तथा ऊर्णा के एक पुत्र। परिहर-श्रथंबेवेद परायण एक वौद्ध-द्रोही राजा। चित्र-फूट के पास कालिजर नासक नगर में ये रहते थे। परीचित-सर्जुन के पौत्र तथा श्रमिमन्यु के पुत्र। इनकी माता का नाम उत्तरा था। सहाभारत के वाद यही चक्र-पर्ती सम्राट् हुए। किल इन्हीं के समय से पृथ्वी पर थाया । इनकी मृत्यु शंगी ऋषि के शाप के कारण तत्तक के काटने से हुई। पर्प-खर राचस का एक मंत्री। परोचा-भागवत के ग्रनुसार श्रनुराज के कनिष्ठ पुत्र । पजन्य-१.वृष्टि के वैदिक देवता। इनकी स्तुति में भएग्वेद में तीन मंत्र हैं। यह नाम प्रायः वात के साथ आता हैं। यायु श्रीर वर्षा के श्रनवस्त संबंध के कारण ही ऐसाँ हुन्ना है। शागे चलकर पर्जन्य वर्षा श्रीर मेघों के रचक के रूप में माने गये हैं। इनको प्रमु, बशा, पिता, पृथ्वी माना तथा पर्जन्य पिता धादि नामां से धाभिदित किया गया है। इन्द्र और इनका साम्य है। २.एक प्रादित्य जो फाल्गुन मास के सूर्य हैं। धन्के साथ ऋतु नामक यत्त्, वर्चरा नामक राजस, भरद्वाज भाषि, विश्वा नाम की श्राप्सरा, सेनजित नाम

के गन्धर्व तथा ऐरावत नाम के नाग छादि का सहयोग है। ३. रेवत मन्वंतर में सप्तर्पियों में से एक। ४. एक देवगंधर्व जिनकी उत्पत्ति करयप तथा उनकी सुनि नाम की भार्या से हुई थी। पर्ग-दे० 'एकपाटला' । पर्गाजंघ-विश्वामित्र के एक पुत्र। पर्णय-एक वैदिक व्यक्ति । इन्द्र ने इनका वध किया था । पर्गोवि-चित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पर्णागारि-वशिष्ट कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पर्शिनी-एक अप्सरा। पर्शिन्-व्यास की यज्ञःशिष्य परंपरा में याज्ञवल्क्य एक शिप्य । पर्यंपित-प्रेत योनि को प्राप्त होने पर पृथु नामक बाह्यण ने इनका उद्धार किया। पर्वेगा-रावणपत्तीय एक राचस । पवेत-१. एक प्राचीन ऋषि । अद्भुत रामायण के अनु-सार इन्हीं के शाप से लक्सी नारायण को त्रेता में मनुष्य योनि में अवतार लेना पड़ा। २. करयप के एक मानस पुत्र । जनमेजय के नागयज्ञ में एक सभासद । शरशेरया में पड़े भीष्म के पास ये गये थे। नारद को वानरमुखी होने का शाप इन्होंने ही दिया। पवंत कारव-एक स्कद्रप्टा। नारद के साथ इनका कई वार उल्लेख हुआ है। पवृताय-वालधि ऋषि के पुत्र मेधावी का नामांतर। पवतेर्वर-विध्य देश के राजा। पश्च-सायण के धनुसार पर्शु के पुत्र तिरिदिर थे। परंतु ख्रन्यत्र तिरिदिर को पारश<sup>न्य</sup> कहा गया है। पृधु पर्शु ने सुदास की सहायता की थी। पाणिनि ने पर्श् का उल्लेख किया है। पशुमानवी-सायण के धनुसार एक मृगी जिसने एक साथ २० वन्चे दिये। कात्यायन ने स्री वाचक पर्शु का उल्लेख किया है। पलांड-एक यजुर्वेदी श्रुतर्पि । पिलंग-हिरचय केशी शाखा के पितृ तर्पण में इनका उल्लेख हुया है। पवन-१. दे० 'वायु'। २. उत्तम मनु के एक पुत्र। पवमान-१. श्रीत तथा स्वाहा के एक पुत्र। इनके पुत्र का नाम ह्य्यवाह था। यह गृहस्थों के पूज्य हैं। २ राजा विजितार्व के एक पुत्र। यह पूर्व जनम में धिमि थे जो वसिष्ठ के शाप से मनुष्य योनि को प्राप्त हुये। ३. मेधातिथि के एक पुत्र । पवित्र-१. एक बाह्मण । इनकी की का नाम बहुला था । २. भीत्य मन्वंतर में देवगर्लों का नाम । २.इन्द्रसाविल मन्वंतर में देवगण। पवित्र छोगरस्-एक स्कद्रप्टा । पवित्र प्राण-एक मर्लापे । पशु-सविता नाम के घाटवें पादित्य और उनकी प्रदिन नाम की की से उत्पन्न पुत्र। पांचजनी-श्रासिकी का नामांतर । पांचाल-पांचाल देश के राजा के अर्थ में इस शब्द फा

प्रतेम हुमा है। हुन्त और शोद राजाओं के लिये यह इत्यु विहेत रूप में बाना है। पोनार्ला-राजा द्वद की पुत्र । दे० 'द्रोपदी' । पीचाल्य-पार्कानं नाम के एक ऋषि का नाम। पानि-एट ऋषि जिन्होंने सोम यह में तीन घंगुलि प्रमाण दी येदी रचने की प्रथा घनाई। पाँछ-परत्र के पुत्र । सरम्बती नामक कन्या से इनकी मोल्य पुत्र हुने थे। दे० 'पाटर'। पांटर-सर्प वहा में भसा होनेवाले ऐरावन कुलोखब एक मर्ग । पांत्रोचि~भृगु कुनोत्पन्न एक गोत्रकार । पटिय-इतिह देश के एक राजा। इनके चित्रांगदा नाम की गन्या थी। भारत युद्ध में ये पांटवों के पर्च में थे। श्रहण्यामा ने इनका वर्ष किया। पाक-एक रामुन, जिसे छूंद्र ने मारकर 'पाकशासन' की उपापि पाई भी। पाचि-मत्स्य के घनुसार नहुष के पुत्र। पाटल~राम-सेना का एक बानर । पाठक-करवप थीर 'प्रार्ववती के नृतीय पुत्र। यह एक गोत्रकार थे। इनके सरस्वती नामक स्त्री से १६ पुत्र हुए-पत्रयप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गीतम, जमद्भि, यसिष्ट, चय्म, गीतम, पराशर, गर्ग, श्रन्नि, ऋगु, श्रंगिरा, र्थगी, पारयायन संघा याज्यस्वय । पाटक-पासु के प्रतुसार न्यास की साम शिव्य परंपरा में दिरगपनाम के शिष्य । ब्रह्मांट के धनुसार इनका नाम संहक्ष था। पागिक- वंगिराकुनोत्पन्न एक ऋषि । पांकिन - ३. एक बापि। २. करवप तथा कड् के एक पानाल हेतु-१. जानंपर की सेना का एक राजस । २. देव 'गर्गुस्यत'। पार्य-गुपन् का पेतृक नाम । पादप-यसिष्ट कुरोत्पन्न एक गोत्रवार। पाद्पायन-दे० 'पानपापन' । पारनाशन-दमन नामक शिवावतार के शिष्य। पान् अंगिम युक्तेत्पन्न एक ऋषि। पार्तुमारकात्र-सका दिवेदास के बाबित एक सुकद्देश । परि-१, प्रतिर घथमा प्रमुखेल के पुत्र । एनके पुत्र नीव नाम में इतिद हैं। २. बिल्ड, भण्य नथा बायु के मत में समर के पुत्र। है, यंग के पुत्र। पारद-इन्दियंद्र कुकोष्पुस्र गर राजा का राज्य जीतनेदालीं में से एक। पारहानी देवराव की पत्या सुधा विदुर की सी। पारस्यर एक कान्त्रचे । इन्होंने पॉरस्य गृहासूत्र नथा म्मति हो अपना ही थी। यहनीं है सन ने फान्यायन भी वे एवं संही। पारायनमृत सविष्के कृतुमा रमानित या सुक्र। पारागार 1, स्थान के दिना गांग सन्दानी के स्वासी। इन्तेंने मीतर हो कनता से संसातक पर विवाद करते संसीम विषा, जिसमें महासाम है कादिना स्ताम उपल हुए।

प्रसिद्ध पाराधर रमृति के रचियता यही माने जाते हैं। २. एक ऋषि। इन्होंने शुक्त यजुर्वेद की १६० रलोकों से युक्त पाराशरी शिका प्राप्त की थी। दे॰ 'पराशर'। पाराशरी कॉंडिनी पुत्र-गार्गी-पुत्र के शिप्य। पाराशी पुत्र-कात्यायनी पुत्र के शिष्य थे। इनके पुत्र भारद्वाजी शादि थे । पाराशये-१. भारद्वाज तथा जात्कर्ण्य के शिष्य। युधिष्टिर की सभा के एक ऋषि। पारिजात-१. नारद के साथ मय की सभा में जानेवाला एक ऋषि । २. ब्रह्मांड पुलह तथा श्वेता के पुत्र । पारिभद्र-प्रियवत पुत्र यज्ञवाहु के सात पुत्रों में से पाँचये। पारियात्र-१. भागवत के शनुसार श्रनीए के, वाय के श्रनुसार श्रदीनगु के, विष्णु के श्रनुसार रुख के तथा भविष्य के श्रनुसार कुरु के पुत्र । इन्होंने दस हज़ार वर्षों तक राज्य किया । २. सर्प यज्ञ से दुग्ध होनेवाला ऐरावत कुलोत्पन्न एक यत्त्र। पारुवत-१. वायणाचार्य केश्रनुसार परवत् के निवासियों को पारावत कहते हैं। २. सर्प यज्ञ में दम्ध होनेवाला ऐरावत कुलोलज एक सर्प । ३. स्वारोचिप मन्वंतर में द्वगण् । पार्थे-दे० 'यर्जुन'। पार्थेच-दे० 'अभ्यावर्तिन्'। पार्श्विच-ष्यंगिरा कुन्तोत्पन्न गोत्रकार गण । पाशुश्रवस्- धतराष्ट्र का पेतृक नाम । पार्वती-दिमालय तथा मैना की कन्या। नारद के कहने से हिमालय ने इनका विवाह शिव से कर दिया था। पार्वती ने इसके पूर्व भ्रपनी घोर तपस्या से शिव को मसज किया था । पार्वतीय-दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांतर। पाटम् रोलन-एक प्राचार्य । पार्टिग्-चेकितान् राजा के सार्राधे । पालंकायन-वसिष्ठ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाटभेद पादः पायन है । पालक-प्रयोत के पुत्र। पालिशय-वसिष्ट कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि । पाञक-१. विजितास्य के पुत्र । इन्होंने यसिष्ट के शाप स मनुष्य योनि में जन्म लिया। २. एक सुक्तद्रष्टा। धीम श्रीर स्वाहा के पुत्र । पविकाल-राम-सेना का एक बातर। पात्रन-१. तिवर्षिदा नामक सी से कृष्ण के एक पुत्र । २. र्दाचंतपा ऋषि के कनिष्ट पुत्र। पारिन् ध्वराष्ट्र के एक पुत्र। पिंग-र्यागरा कुलोत्पन्न एक गोधकार । पिगल-१.एक श्राचार्य,जिन्होंने वेटांग छंदशास की रचना ष्टी । छुँदशारा में जीतिक और वैदिक दोनों मकार पु छुँद हैं । पिंगल को कुछ लोग पाणिनि का छोटा सादे मानते हैं। किंतु छुंदशास में माकृत का वर्णन है जिसका विकास पारिति काल के कई शताब्दियों के याद हुआ। २. एक प्राचारदीन बालाण जो पुरुकुरस नामक नगर में

गरमा था। ३. एक राधमा ४. कद्रपुत्र एक सर्व । १

विगलक-पुरुयजन भगुकलोत्पन्न एक ऋपि जो जनमेजय के नागयज्ञ में थे। ६. सूर्य के श्रमुचर तथा लेखक। ७. एकादश रुद्धों में से एक । पिंगलक-एक यत्त । पिंगला-१. श्रवंति नगरी की एक वेश्या। एक ब्राह्मण इस पर श्रासक्त था। ऋपभयोग्य की सेवा के मसाद से यह चंद्रानंद नामक राजा की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई श्रीर कीर्तिमालिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका विवाह मदायु से हुआ । दे॰ 'मदायु'। २. मिथिला नगरी की एक वेश्या। राम से पत्नीत्व-संबंध के लिये इसने प्रार्थना की किंतु एकपलीवती होने के कारण राम ने इसे श्रस्वीकार कर दिया । दूसरे जन्म में यही कुञ्जा हुई। पिंगलाच-शिव के रुद्रगणों में से एक। पिगा-दे॰ 'ऐतरेय'। पिंगाच-१.एक शवर । अत्यंत परोपकारी होने के कारण निऋति लोक के अधिपति हुये। २. मणिभद्र तथा पुरयजनी के पुत्र। पिजक-करयप तथा कद्र का एक पुत्र। पिडसेक्त्र-सर्पयज्ञ में देग्ध होनेवाला तत्त्रक कुल का पिंडारक-१. द्रौपदी-स्वंयवर में ध्यानेवाला एक यादव। २. करयप तथा कद्र का एक पुत्र। ३. वसुदेव के एक पिघलायन जी~नव योगीश्वरों में एक का नाम। पिजवन-निरुक्त के श्रवसार ये सुदास के पिता थे । सुदास का पैतृक नाम पैजवन प्रसिद्ध है। पिठर-वरुण सभा का एक राज्ञस। पिठरक-कश्यप तथा कद्रुका एक पुत्र। पिठीनस-इन्होंने इंद्र को रेजि नाम की छी दी थी। पितामह-एक स्मृतिकार । पितृ–दत्त-कन्या स्वधा के पति । पितृवती-सूर्य की पूजा के फलस्वरूप इनको सात पुत्र हुये थे श्रीर नित्य ऐक सेर सुवर्ण मिलने लगा था। पितृवर्तिन्-कुरुत्तेत्र के कौशिक नामक बाह्यण के सात पुत्रों में से कनिष्ठ । पितृवधेन-भविष्य के ब्रनुसार श्राद्धदेव के पुत्र । पिनाक-शिव का धनुष, जो दधीचि की हिट्टियों से बना था श्रीर जिसे राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा पिनाकिन्-एकादश रुद्रों में से एक । पिनाक नामक धनुप धारण करने के कारण यह नाम पड़ा। पिप्पल-१. मित्र नामक छादित्य तथा रेवती के कनिष्ठ पुत्र । २.एक राचस जो धागस्त मुनि का द्वादश वर्ष व्यापी यज्ञ चलाता था। उसमें यह वाल्यणों को खाता था। ३.

एक मामण । यह बढ़े श्रभिमानी थे । सुकर्मा ने इनका

पिप्पलायन-ऋपभदेव तथा जयंती के नव सिद्ध पुत्रों में

पिषु-एक वैदिक व्यक्ति । इनको दास स्रोर ग्रमुर कहा

गर्वे चूर्ण किया।

पिष्पल्य-एक गोत्रकार ।

्से एक । ये वढ़े भगवत् भक्त थे ।

गया है। इनके कई किले थे। इंद्र ने इनको परास्त कियाधा। पिशंग-१. सर्पयज्ञ में होता थे। २. मणिवर तथा देव-जनी के पुत्र । ३. सर्पयज्ञ में दग्ध होनेवाला धतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प। पिशाच-राचसों से कुछ नीची योनि चौर उसके व्यक्ति। पुलह ने इनकी उत्पत्ति की। रुद्र इनके श्रिधपित थे। ऋग्वेद में इनको विशाचि कहा गया है। पिशुन-कौशिक ऋपि के सात पुत्रों में से एक। पीठ-नरकासुर का सेनापति, जिसे कृष्ण ने मारा था। पीडापर-करवप तथा खशा के पुत्र। पीवर-तामस मन्वंतर में सप्तिपयों में से एक। पीवटी-च्यिप्वन्ति पितरों की कर्या तथा व्यास पुत्र शुक की स्त्री । पीपा-१. एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये भिन्नावृत्ति द्वारा ही जीविका प्राप्त करते थे । २. रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख संत । ये कवीरपंथी थे। संतवानी संग्रह में इनके पद संकलित हैं। पुजिकस्थला-एक अप्सरा । यही शाप के कारण श्रंजना होकर मकट हुई । पुंजिकस्थली-एक अप्सरा जो वैशाख में सूर्य के सामने श्राती है । पुंड-१. विल के सौ पुत्रों में से एक। २. वसुदेव के सुतनु नामक स्त्री से ज्येष्ठ पुत्र। ३.व्यास की यजुः शिष्य-परंपरा में ब्रह्मांड के श्रनुसार याज्ञवल्क्य के शिष्य। पुंडरिका-एक श्रप्सरा। यह करयप तथा सुनि की कन्याथी। पुंडरिकाच –दे० 'पंडरीक'। पंडरीक-१. राजा नम के पुत्र। इन्हीं को पुंडरिकाए भी कहते हैं। इनके पुत्र चेमधन्या थे। भविप्य के श्रनुसार ये नाभ के पुत्र थे। इन्होंने १०,००० वर्षों तक राज्य किया ।२.पातालवासी एक सर्प । ३.यम की सभा के एक सभासद। ४. नागपुर के नाग राजा। ४. श्रंवरीप के मित्र । ये पहले श्रधार्मिक थे । फिर जब इन्हें सुबुद्धि हुई तो इन्होंने जगन्नाथ की पूजा की श्रीर इन्हें मोज-लाभ हुया। ६. एक बाह्यणू। इन्होंने नारद से वाद-विवाद किया था। ७. विदभे नगर के मालव नामक बाह्मण के भांजे। ये इतने वढ़े विष्णु भक्त थे कि विष्णु भगवान ने प्रत्यच रूप से इनके घर में एक महीने तक निवास किया था । पंडरीकाच-ध्री सप्रदाय के प्रवंतकों में से एक मुख्य वैप्णव। नाभादास जी ने इन्हें यामुनाचार्य सादि की पंक्तियों में रक्खा है। पुरुय-१.दीर्घतपस् श्रीर महेंद्रा के पुत्र । पावन नामक इनके एक मूर्ख भाई था। माता-पिता की नृत्यु के धनंतर पावन को इन्होंने ज्ञान की शिषा दी जिससे वह शोक-मुक्त हुए। २. मत्स्य के घनुसार पुरुषपावन के पुत्र थे। पुरयजन-एक रायस । इसने क्कृतिन्रेवतक की धनु-पस्थिति में हारका पर श्रधिकार कर निया था। त्रयागवासी एक दुरिद्ध वैष्ण्य ।

पुत्यतनी-सिन्स् भी सी। प्रयमिषि-मधुम हे चंदवर्ग गणा। पुल्ययम्-मृत्यं के चतुमार एपम के पुत्र । नामांतर पुरपदन् है। पुरुवर्शाल-गोदावरी तट निवासी एक बाव्यण । पुँच्य' स्वस्-प्रा करि । यह कृष्य के अक्तथे । पुत्र स्यारीचिय राष्ट्र के पुत्र । पुँचया-यासु के धनुसार कुरु के पुछ। नामांतर प्रतन है। पुत्रव् पंगिस धुकोप्पन एक मौत्रकार । पुनद्ता-प्रशासाय या नाम । पुनभव सभाभाग- मत्ता के शतुनार वजुमित के पुत्र । पुनवृत्तुं साम् ी मी क्या दण की बन्या । एक नव्य । पुनर्वम् ध्यारेय-इन्तंने ही सर्वप्रथम एथी पर सायुर्वेद की परेंद्रस का शारंभ किया। पुरंजन-पांचार देश के एक बंधे प्रतापी राजा । भागवत में इनती कथा की विस्तार से मिलती है। वह रूपक के रूप में परित है। पुर्वज्ञय-१. विकृषि केपुत्र। नामांतर ईंदवाह तथा कुकत्स्थ। २. म् जब के पुत्र । सम्स्य पुराण के घनुसार इनका नामांतर चीर था। ३. मस्य के अनुसार मेथाबी के सुध । रे० 'सुपंजय' । पुरेट्र-चेतन्यत मन्यंतर के इंद्र । इन्होंने पास्तु शास पर पुरु प्रेय की रचना की थी। देव 'एंट्र'। पुर-एक राज्य का नाम । पुरद्रमुन-दे० 'गुरंदर' । पुराण-१.हिंदुचों के प्राचीन धर्मप्रयों का नाम । संस्या में में १ महें। भागवत, हरियंश, त्रम थादि श्वति प्रसिद्ध हैं। मार्गीय एतिहास को समझने के लिये एनका अध्ययन शानंत जायस्यक है। इनमें विभिन्न रूप, सृष्टि-तत्य,प्रय-तारों की एथा तथा दार्शनिक तत्वों का समावेश है। यपोल-कान्यत याते प्रथिक हैं, यरापि ऐतिहासिक तथ्य र्भा हैं । दामभित्र के अनुसार पुराएों में ५ खंग मुख्य होने पारिये-1. मुख्यित्व, २. प्रनय, २. देतवाथों की वंशा-यही, ४. मनुकी या राज्य जाल, १ मुर्व तथा चंद्र षंश । १ = पुरागों की तीन युनिया है। बिच्लु, नास्दीय, गरद, पद्म बगाह, थीर भागवत में साचिक, बाह, मलांद, मनार्व ली, मार्कराज्य मित्रय शीर वामन में राजन विरु प्रीर मण्य, पूर्म, लिंग, शिय, म्यंद, नवा प्रप्नि में समितिय तृति है। हिंतु गर यमीवरण वैज्ञानिक नहीं री। इनके कलाया १८ उपयुग्य है। १. स्वत कुमार २, नामित, ३, नारदीय, ४, दिव, ४, दुर्वामा, ६, रवितः ७. भागत, द, योशंस, १. यरत, ६०. कालिका, ११, मांब, १२, नेर्री, १३, मीर, १४, पगणर, १४, यादिप, १९. साहेररम, १७. मागत्त सीर् १८. वासिक । २. एक प्रति या नाम । २. तुनिक कुनौरपत प्र मंपरार । मार्गाता प्राप्त है। पुरार्श-रेव 'दुरेश्व' । पुरिहिमेन-सर्प हे जनुसार मुँहा कु हे गुन्न। पुरिष्य-रिकाला समर्ग बाठरे बाहिय सेना किया से

उपराधिक प्रतिवासिक का नाम ।

पुरंह -करयप तथा दनु के पुत्र । पुर-१, यसाति के एक पुत्र। इन्होंने अपने पिता को रापना यौपन दान दियाँ था। दे॰ 'सयाति'। २. मय समा का एक शत्रिय । ३. वसुदेव के एक पुत्र । पुरुकुत्स-१. एक प्रसिद्ध राजा । दौर्गह इनका विशेषण है। शत: ये दुर्गह के पुत्र हैं। २. भागवत श्रादि पुराणों के धनुसार ये मांधाता तथा विदुमती के पुरुकुत्सकाप्य-यह प्रारम्भ में एत्रिय थे पर तप के प्रभाव से बात्तरण हो गये थे । पुरुकुत्सानी-पुरकुत्सु की सी। पुरुर्वा-वध के पुत्र तथा चन्द्रमा के पात्र, एक परम प्रतापी प्राचीन राजा । उर्वशी ने जब एव्यी पर अवतार लिया था तो कुछ शर्ती के साथ इन्हें पतिरूप में बुरस किया धा। ६ ९वर्ष के बाद इनके यहाँ से वह चली गई। उर्वशी के पुरुरवा से सात संताने हुई जिन्हें लेकर वह फेबल एक रात के लिए फिर पुरुरवा के पास आई थी। पुरुरवा की राजधानी वर्तमान प्रयाग में थी। गंगा तट पर प्रतिष्ठित होने के कारण इ.सका नाम प्रतिष्ठानपुर था। दे० 'उर्वशी' यीर 'ब्रुघ' । पुरुज-भागवत के खनसार सुशांति के पुत्र । खन्यत्र इनको पुरुजान अथवा पुरुजाति कहा गया है। पुरुजित-१. भागवत के श्रनुसार श्रज नामक जनक राजा के पुत्र। इनके पुत्र छरिष्टनेमि थे। २. रुचक राजा के पुत्र । ३. श्रीकृष्ण तथा जांववंती के एक पुत्र । ४. राजा कुतिभोज के पुत्र तथा कुंती के भाई। भारत युद्ध में पांडवां के पत्र से लदते हुये ये दोणाचार्य के हाथ से मारे पुरुद्म-एक वेदिक व्यक्ति । पुरुद्वत्-मत्स्य के ष्यनुसार पुरुवस तथा वायु के ष्रनुसार महापुरुष के पुत्र। पुरुद्रह्—त्रायु के चनुसार पुरुद्वत के पुत्र। पुर्तामहल् श्रांगिरस-एक स्कड्छ । पुरुमित्र-१. एक वेदिक व्यक्ति । कमसृ इनकी कन्या थी। २. धतराष्ट्रके पुत्र । ३. एक एत्रिय । भारत युद्ध में ये कीरवों के पन्न में थे। पुरुमीड-इस्ति श्रयवा ननांतर से हस्तिनर के तीन पुतों में से फनिष्ट । पुरुमेध प्रांगिर्स-एक सूतद्रष्टा । पुरुयंत्र-एक वैदिक व्यक्ति। इन्होंने मरह्राज को दान दिया था। पुरुवस-मन्त्र के घनुसार मध्यु के पुत्र। नामांतर 'कुर-यरा' अथवा 'कुरवाम' है। पुरुषंति-एक वंदिक व्यक्ति । श्रश्यिनीकुमारीं ने एन पर मृता की थी। पुरुप-१. चाष्ट्रप मृतु के पुत्र । २. एक मुरुतगण । पुरुषा-रामान्दी संप्रदाय के एक प्रमुख वैजाव भक्त। इनके गुरः मनिद्ध पेहारीजी थे । पुरुनारुक-एक शासा के प्रवर्तक । दे॰ 'पालिनि'। पुरवानमपुर नृपति-पुरवोत्तमपुरी नामक नगरी के मसिद पुरुहोत्र-पुष्करिणी ] राजा। यह जगनायपुरी का ही पर्याय है। जगनाथ के ये परम भक्त थे। पुरुहोत्र-भागवत के अनुसार अनु के पुत्र। इनके पुत्र अंशु थे। भविष्य के श्रनुसार ये कुरुवत्स के पुत्र थे। नामांतर पुरुह्वर-धर्म सावर्णि मनु के पुत्र। पुरोचन-एक म्लेच्छ । दुर्योधन का मित्र तथा मंत्री । इसी ने पांडवों के नाश के लिये वारणावत में लाचागृह का निर्माण किया था। इसके रथ में गधे जुते थे। लगने पर लाचागृह में यह स्वयं जल गया। पुरोजव-१. मेघातिथि के सात पुत्रों में से मधम। प्राण नामक वसु तथा उर्जस्वती के कनिष्ठ पुत्र। श्रनिल नामक वसु के पुत्र। पुरोहव-धर्म सावर्णि मनु से पुत्र। पुलक-१.मृग रूप से एक राचस। उन्न तप से शिव को प्रसन्न कर इसने अपने शरीर में अद्भुत सुंगधि शाप्त की। इससे सारी देव स्त्रियाँ इस पर मोहित हो गई ग्रीर यह श्रिखल विश्व को त्रास देने लगा। देवों से पार्थित शिव ने इससे श्रमुर शरीर छोड़ने को कहा । इसने स्वीकार किया पर प्रार्थना की कि उसके शरीर की सुगंधि न जाये। २. मत्स्य के श्रनुसार शुनक का नासांतर। पुलस्त्य-१.एक ऋषि जो ब्रह्मा के मानसपुत्र, दत्त के जामातृ तथा शंकर के साढ़ू थे। कर्रम प्रजापति की पुत्री हर्विसुवा इनकी पत्नी थी जिससे इनको घ्रगस्त्य घ्रौर विश्रवा नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये। यही विश्रवा रावण के पिता थे। महाभारत के अनुसार तृण्विदु राजा की कन्या गौ से पुलस्य का विवाह हुआ था। २. सप्तपियों में से एक । मतान्तर से ग्रह्मा के मानस पुत्र । इनके पुत्र विश्रवा थे जिन्होंने कुवेर और रावण को जन्म दिया । इनके भाई पुलह हैं । नामक पुत्र श्रीर काम्या नाम की कन्या हुई। काम्या का

पुलह-१. वह्या के मानस-पुत्र तथा एक प्रजापति । इनकी उत्पत्ति त्रह्मा की नाभि से हुई। यह दत्त के जामाता और शिव के साद्धे। दत्त कन्या तमा इनकी स्त्री थीं। इससे इन्हें कर्म, उर्वरीवान्, सहिष्ण तथा कनकपीठ ये चार पुत्र तया पीवरी नामक कन्या उत्पन्न हुई । कर्दम का विवाह आनेयी श्रुति के साथ हुआ था, जिससे उनको राखपद विवाह वियवत के साथ हुआ था। २. एक दूसरी कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि बह्या के सभी मानस पुत्रों की मृत्यु के वाद उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ फे फलस्वरूप संध्या से कर्ट्म की उत्पत्ति हुई। पुलह ने प्रगास्य ददास्य को गोद लिया था, जिससे इनके सव पंराज अगस्त गोत्रीय हुये। व्या के पुष्कर घेत्रवाले यज्ञ में ये उपस्थित थे। ३. एक ऋषि। ४. पुलस्त्य के भाई सप्तिपयों में से एक।

पुलिद-महांद के घनुसार भद्र के, भागवत के घनुसार भद्रक के और वायु के अनुसार धुक के पुन। विष्णु में रूनको पार्दक पुत्र पुर्तिदक कहा गया है। पुलिन-एक देव। यह झमृत के रचक थे। पुलिभन्-विष्णु के घनुसार गोमती के पुत्र।

पुलुप प्राचीन योग्य-इति ऐंद्रोत शीनक के शिष्य। पुलोभाचि-विष्णु के श्रनुसार चंडश्री के पुत्र। पुलोमजा-पुलोम नामक दैत्य की कन्या। पुँलोमत-१. एक राचस । दे 'पुलोमा'। करिंग् तथा चृत्रासुर का एक श्रनुयायी। ३ मतस्य के अनुसार चंडश्री के पुत्र । ४. प्रहोति के पुत्र । इनके पुत्र का नाम मधु था। १. दनु का एक पुत्र। पुलोमा-महपि भृगु की स्त्री तथा स्ववन की माता। वेरवानर की कन्या थीं। पुलोमारि-ब्रह्मांड के चनुसार दंढश्री के पुत्र।

पुष्कर-१. सोम की कन्या ज्योरहना काली के पति । २. निपाधराज नल के छोटे भाई। कलि की सहायता से घत क्रीड़ा में अपने भाई को हराकर उनका सर्वस्य छीन लिया। अज्ञातवास के अनंतर नल ने फिर चुत कीड़ा की और इन्हें परास्त किया । ३. राम के पुत्र कुश के कुल के सुनज़त्र राजा के पुत्र। इनके पुत्र त्रंतरिज्ञ थे। ४. वसुदेव के भाई और वृक तथा दुर्वाची के पुत्र । ४. कृष्ण के एक पुत्र । ६. एक तीर्थ-स्थान जो भ्रजमेर के पास स्थित है। यहाँ एक सरोवर के तट पर ब्रह्मा, साबित्री, वदरीनारायण तथा वराह जी के मंदिर हैं। महाभारत में भी इस तीर्थ-स्थान का उल्लेख मिलता है। सीची के एक शिलालेख के आधार पर यह ईसा के तीन शताब्दी पूर्वे का माना जाता है। इसके तीर्थ-स्थान के रूप में प्रतिष्टित होने के संबंध में कहा जाता है कि एक बार स्वयं वहा। ने यहाँ यज्ञ किया था। पद्मपुराण में इसके स्थापन की कथा इस प्रकार मिलती है-एक चार पिता-मह ब्रह्मा यज्ञ करने की इच्छा से कोई उपयुक्त स्थान खोज रहे थे । इस सुंदर पर्वत प्रदेश में धाकर उनके हाय का कमल जिसे लिये हुये वे चल रहे थे गिर पड़ा। देवता उसके गिरने के शब्द को सुनकर काँप उठे। जब इस संबंध में उन्होंने ब्रह्मा से प्ररन किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि ''एक वज्रनाभ नामक श्रसुर तुम्हारे सहार के लिये कठोर तपस्या से शक्ति-संत्रह करके उठना चाहता था कि मैंने जपना कमल गिरा कर स्वयं उसी का संहार कर दिया। इस प्रकार तुम्हारी एक यहुत यदी

इसकी गणना बाज से महानू तीर्थों में होगी।" पुष्कर मालिनी-विदर्भदेश में उच्छन्नति से रहनेवाले सत्य नामक ऋषि की छी।

विपत्ति से रचा हो गई। इस कमल के गिरने के कारण

श्राज से इस स्थान का जाम पुष्कर (कमल) होता है।

पुष्कर मालिन्-श्रप्टावक श्रीर जनक के वीच होनेवाले विवाद के समय उयसेन तथा पुष्कर मालिन जनक फे नाम थे। यह जनक कौन से थे यह जानना कठिन है। पुष्कराहिंगि-भागवत के अनुसार दुरितणय राजा के नीन पुत्रों में से कनिष्ठ । इसने तप के प्रभाव से बाक्षणख प्राप्त किया।

पुष्करिणी-१.व्युष्ट राजा की मी । इनके सर्वतेत्रस् नाम का एक पुत्र था। २. उल्मुक राजा की सी। उसे धंग, सुमनस्, रुपाति, ऋतु, र्यागिस तथा गय नामक पुत्र थे। 🕒 ३. भूमन्य की खी।

पुरक्तिन्नायु वे चनुसार उभवय नया विष्णु के पतु-सार उनेएय के पुत्र । दे० 'पुष्कसमिता'। पुष्कल-राम के माई भरत चीर मांटवी के दो पुत्रों में में पनिष्ठ । राम के धरवेमच यह में धरव-राइक सेना के साथ ये गये थे। युद्ध में सुवाहु के पृत्र दमन को परास्त रिया था। विजाग, विद्नमाली उग्रहें है चादि से भी इनका युद्ध हुद्धा। लत्र ने इन्हें पराजित किया। गांधारनगर तीतरर इन्होंने पुरस्तावती नामक नगर को धपनी राज्यानी बनाया। कौतिमती इनकी स्वीका नाम था। पुष्टिन-१.स्वायंगुव मन्वंतर में दश की एक पन्या । ये धर्म की मी भी। इनके पुत्र का नाम समय था। २. हिरण्य-नाम के जिला। ३. वसुदेव छीर मदिस के पुत्र। ४. धर्म मार्गातः सन्दंतरं में एक संवर्षि । पुल्टमुकाएय-एक म्कद्रप्टा ऋषि । पुँद्य-विष्णु के श्रनुसार हिरएयनाम के एक पृत्र। पुरवर्त-१. एक गंधर्य। यह बदा शिव भक्ते था। इसी

पार्षेत् । ३. एक रूट्रगण् । ४. मिल्गण् तथा देवजनी के एक पुत्र । पुष्पदंनी-एक गंधर्षा । एक समय तृत्य करते समय हृंद समा में यह मात्यपान पर मुख्य हो गई । इससे हृंद्र के जाप के कारण हुसे पिशाच योनि में जाना पढ़ा । एकादशी

ने शिव महितानीत्र की रचना की थी। २. विष्णु के

के मत से इसकी मुक्ति हुई।

पुरपदेष्ट्र-एक सप । पुरप्रसित्र-यज्ञांग से इनकी उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि जन्म में ही पे साढ़े सोलह वर्ष के नवयुवक की तरह काले थे।

पुरवर्षा-कृत्यांश की स्थी तथा मकर्रद की भगिनी। पुरवसन्-ऋषम के पुत्र।

पुष्पवाहन-रभंतर कन्पांत के एक राजा। इनकी खी का नाम लावरपपनी था। इनके दस हजार पुत्र थे।

पुराश्रवस्-एक ऋवि। इन्हें लवंग नाम की गोपी का जन्म मिला था।

पुष्पसेन-भिराप के जनुसार रार्णनाभ के पुत्र । इन्होंने इस हज़ार गर्पों तरु राज्य किया । पुष्पान-पुरु यह ।

पुरतान्योप-मंगिराकृतोप्यन्त परः गोत्रहार ।

पुष्पास्-भुव के पीत्र। चल्तर चीर स्वर्गीयी के ज्येष्ठ पुत्र।

पुष्पाद्री-पनारम नगर के राजा सामन की यन्या । पुन्य-भागपत समा पायु के ब्रह्मार दिरमपनाम के पुत्र । इसके पुत्र भ्रदर्सिय थे ।

पुर्टिसिये : १.४ जितुम के प्रधातीक सवा । इनकेषुत्र का साम दुसिय मा । २. गुरुह्भ के सेनापनि ।

पूत्रजा-१. प्तत्रकृषां स्वा । २. एक धेदिक स्थाति । सायपानार्यं इत्रो स्पंत्रव राणि नहीं मानते हैं। यह संस्व है कि सरिविध्य, इन्होत, शर्यमेव स्वीर ये एक हो स्थणियदे हों। इत्रे पुत्र का नाम दृश्यवेतृक था। प्रवाहत स्थाित्स न्यह स्वप्रद्या।

मुति मवामा प्रमा बहातुर ही पदन । पर राषमी ।

कंस ने इसे कृष्ण का यथ करने के लिए गोकुल मेजा था। यह एक मुंदर नारी का रूप धारण कर अपने स्तनों में विप का लेपन करके गई थी श्रीर यशोदा की गोद से कृष्ण को लेकर वह अपना स्तन उन्हें पान कराने लगी थी। कृष्ण ने वदी नगन के साथ उसके स्तनों का पान आरंभ किया था श्रीर उन्हें छोड़ने को ही नहीं उथत थे। श्रंत में फुंभजाकर वह कृष्ण को लेकर भागी। उस समय उसका श्राकार विराट हो गया। कृष्ण किर भी उसके स्तनों को चूसने में लगे हुए थे भीर उस समय तक चूसते रहे जय तक वह मृत होकर धरती पर गिर नहीं पड़ी। कहा जाता है जितनी दूर वह गिरी थी उतनी दूर की भूमि धँस गई थी। पूर्तिमाप-श्रंगिराकुलोरपन्न एक श्री ।

पूर्तिमाप-श्रीगराकुलीलन्न एक ध्रिष ।
पूरु-१ प्रस्पेद में जहाँ यह एकवचनांत प्रयुक्त हुसा दें
वहीं यह स्यक्तिवाचक भी है। यह सुदास के श्रुष्ठ थे।
गौरवर्ण के थे धौर जिन लोगों को इन्होंने जीता वे भी
गौरवर्ण के थे। वसिष्ट ने एक शर्या में ऐसा कहा है
कि हंद्र ने युद्ध में सुदासु पीरुकुलि, ध्रदस्यु श्रीर पुरु की
रत्ता की थी। २. श्रर्जुन का सार्थि। ३. भागवत के
श्रमुसार जहु के पुत्र। नामांतर श्रज प्रथया श्रजमीद है।
वलकारव इनके पुत्र थे। ४. चतुर्मेनु श्रीर नड्यला के

्ज्येष्ठ**्पुत्र ।** पुरु श्रात्रेय-एक सुक्तद्रप्टा ।

पुरुयशस्-पांचाल देशं में राज्य करनेवाले भूरियश के

पूर्ण-१. करयप तथा प्राधा के पुत्रों में से एक। २. वासुकि कुन का एक सर्प जो नागयज्ञ में भस्म हुन्ना। पूर्णभद्र-१. करयप तथा कड़् के पुत्र। २. एक यस के पुत्र। हरिकेश नामका हनको एक पुत्र था। स्कंदपुराण

्पूत्र । पूर्णभद्र वैमांडिकि-इनकी कृषा से राजा चंप को हर्यंग नामक पुत्र उरपन्न हुन्ना । हर्यंग के यज्ञ में ये हुंद का

में ये हरिमक्त कहे गये हैं। ३. मिणवर तथा देवजनी के

प्रावत लाये थे।

पूर्णमल-पटन के राजा । इन्होंने खपनी विद्वन्माला नाम की कन्या महीराज पुत्र भीम को व्याही थे ।

पूर्णमास-एक ब्रह्मिष्ट । दे० 'ख्राम्स्य' । २. कृत्स श्रीर कार्लिदी के एक पुत्र । २. धाता नामक ख्रादिख श्रीर खुनुमति के पुत्र । ४. मिस्पयर तथा देवजनी के पुत्र । पूर्णमुख-धतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक सर्प जो नागयज्ञ म

जुला था।

पूर्णरसा-कृत्य की एक त्रिय सखी। पूर्णिश-करयप तथा कोधा के प्रम्।

पूर्ण ति क्षिया के प्रवर्तकों में से एक। ये यामुनाः पूर्ण चार्य-श्री संबदाय के प्रवर्तकों में से एक। ये यामुनाः चार्य के प्रधान शिष्य श्रीर रामानुज के गुरु थे। यामुनाः चार्य के पाँच शिष्य प्रसिद्ध ई-महापूर्ण, मांचीपूर्ण, गोष्टीः पूर्ण, कीलपूर्ण श्रीर माजाथर । दे० 'रामानुज'

'पासुनाचार्य' । र्णाटा करणा चना गुन्तर

पुगायु-करपप तथा प्रचा के पुत्र। पूर्णिनत् मरीधि ऋषि तथा पर्दम कन्या कला के हैं।

पुत्रों में से कनिष्ठ । विरग श्रीर विरवग नाम के इनके दो पुत्र घौर देवकृत्या नाम की एक कन्या थी। पूर्णिमागतिक-भृगुकुकोत्पन्न एक गोत्रकार । पुर्णेटिसंग-विष्णु के श्रवसार शातकर्णी के पुत्र । भागवत के श्रनुसार इनका नामांतर पौर्णमास था। पूर्ये-क्रयपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पूर्वचित्ति-१. स्वायंभुव मन्वंतर की एक ऋप्सरा। यह प्रियमत के पुत्र श्रासीध राजा की स्त्री थी। २. वैवस्वत मृन्वंतर में प्राधा की ऋप्सरा कन्यार्थों में से एक। पृत्रेपालिन्-पांडवपक्षीय एक राजा । पूर्वा-सोम की सत्ताइस खियों में एक। पूर्वेन्द्र-पूर्व करूप में पांडव रूप जन्म लेनेवाले पाँच पूपन-एक वैदिक देवता । इनके रथ में वकरे जुते हैं । दंत-हीन होने के कारण ये खीर या पिसी चीज़ें ही खाते हैं। यह एक शादित्य हैं श्रीर सारे विश्व को देखते हैं। ये श्रपनी वहन सूर्या के प्रेमी थे। सूर्या इनकी खी हैं। यह रोगों का नाश करते हैं। त्रागे चल कर पुराखों में ये श्रादित्य से मिला दिये गये। पूर्णमेत्र गोमिल-यह श्रश्वमित्र गोमिल के शिष्य थे। इनके शिष्य सगर थे। पृथ-रोच्य मनु के पुत्र। पृथग्भाव-रोच्य मन्वंतर में एक देव गण । पृथवान्-इनका उल्लेख दुःशमी के साथ ऋग्वेद में हुआ है। पृया-ग्रूरसेन यादव से राजा कुंतिभोज ने पृथा नाम की कन्या को गोद लिया था। यही पाढवों की माता कुंती थी। दे० 'कुंती'। पृथु-१. ऋग्वेंद्र में इनका उल्लेख है। पुराणों के श्रनुसार देवताओं ने राजा वेन की दाईं जंघा का घर्षण करके एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति की। यही आगे चलकर चक्र-वर्ती राजा पृथु हुये। प्रजा को धन-धान्य से भरने के लिए इन्होंने गो रूप की पृथ्वी को कई बार दुहा। अन्त में पृथ्वी इनकी पुत्री रूप हो गई। तभी से इसका नाम पृष्वी हो गया। २. दस सावर्णि मनु के पुत्र। ३. कुकुत्स के पुत्र। ४. पुरुजान के पुत्र। ४. रुचक का पुत्र। ६. भप्टवसुत्रों में से एक। ७. एक सदाचारी बाह्यण। म. अनेनस् नामक राजा के पुत्र। ६. मसार के पुत्र। १०. राज्य पुत्र नामक देश के राजा। पृथुक-कैवत मन्यंतर में देव गए। ये कुल चाठ थे। प्रिकुमें विष्णु के अनुसार शर्शावटु के पुत्र। प्युकीर्ति-१.मत्स्य श्रीर वायु के घनुसार गशिविटु के पुत्र। २. श्रुतदेव का नामांतर। र्थिमीव-खर नामक राज्स का एक मंत्री। पृथुज्य-भागवत के शनुसार महाभोज के पुत्र। पृथ्वतेजस्-शशिवदु के पीत्र। र्थिदास-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। रामानंदी सम्प्रदाय के एक ममुख प्रचारक पैदारी जी के २४ प्रधान शिष्यों में से प्रयुरवाम-ष्रधुमीव का नामांतर।

पृथुअवस् कानीत-एक वैदिक न्यक्ति। यह घोड़ों के उधार देनेवाले थे। अरिवनीकुमारों की इन पर कृपा थी। पृथुपेगा-राजा विभु के पुत्र। इनकी स्त्री का नाम घाकृटि घौर पुत्र का नाम नल था। पृथुसेन-भागवत के अनुसार रुचिपरव के पीत्र और पार राजा के पुत्र । पृथ्वी-भू-मंडल । पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में श्रनेक क्याएँ हैं। कुछ स्थानों पर इसकी उत्पत्ति मधु-कैटभ के मेद से मानी गई है, श्रीर इसी के कहा जाता है उसे मेदिनी संज्ञा भी मिली थी। कुछ घन्य स्थानों पर उसके विराट पुरुष के रोम-ऋषों में, एकत्रित होने-वाले मल से उत्पन्न होने की कथा भी मिलती है। पृथ्वी शेपनाग के फन पर कल्लुए की पीठ पर स्थित मानी जाती है । महाराज प्रश्च द्वारा प्रतिप्टित होने के कारण इसे पृथ्वी संज्ञा मिली। पृथ्वीराज-उत्तरी भारत का श्रंतिम प्रसिद्ध राजपूत राजा जो दिल्ली की गद्दी पर या। इसने मुहम्मद गोरी को ६ वार परास्त किया। र्थंत में राजा जयचंद के छल से मुह-म्मद गोरी द्वारा मारा गया। पृथ्वीराज रासो नामक महाकान्य का नायक यही है। इसका विवाह संयोगिता से हुया था। इसी कारण जयचंद से इसकी शत्रुता हो गई थी। पृश्नि-१. सविता नामक श्रादित्य की पत्नी। २. मरुतों की माता। इनका एक स्क है। पृश्चिनगभ-पृश्चिन के पुत्र। यह विष्णु के अवतार स्वीर त्रेतायुग में उपास्य थे । पृपत्-विष्णु तथा वायु के अनुसार सोमक के पुत्र। पर भागवत के अनुसार यह जंतु के पुत्र थे। इनके पुत्र द्वपद पृपद्रव-१ विरूप के पुत्र। इनके पुत्र रयीवर थे । श्रंगिरा ऋषि की सेवा से ये बाह्यण हुये और उनके गोत्र में मंत्र-कार हुये। २. यम की सभा का एक चत्रिय। पृपञ्च-९ वैवस्वत मनु श्रीर उनकी संज्ञा नामक की से उत्पन्न पुत्र। इनके गुरु च्यवन थे। २. मतांतर से साविंग मनु के पुत्र । ३. पांडवपक्षीय एक राजा जो भारतपुद्ध में धरवत्थामा द्वारा मारे गये। पृपञ्चकाएव-एक मंत्रद्रप्टा । इनके इस सायु ने इन्द्र की प्रार्थना की घी। पेरुक-भारदाज के शाश्रयदाता । इनके द्वारा भारदाज को धनप्राप्ति हुई थी। पैज-ग्यास के एक शिप्य । पैजवन-१. सुदास का पेतृक नाम । २. एक शृह । वेद का प्रधिकार न होने से इन्होंने ऐंद्राप्तविधान से दक्षिणा दी थी। पेठय-याज्ञवल्क्य के शिष्य, एक प्रसिद्ध ऋषि । भागवित्ति इनके शिष्य थे। 'वेंग्यमत' नाम से एनका एक दिशेप मत प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर की समा में ये उपरिवत थे । पैठानसि-एक ऋषि घीर स्टृतिकार आचार्य। याहारूय स्मृति में इनका उल्लेख नहीं है। ये घयवंवेदी थे। 🐯

पन्तिता, मिलागमा तथा पई शाना समृतियों में पैठानसि के उद्धारत है। पेन-१. चॅगिम या नृगुरु नोलत एक गोत्रकार । ये पिलि कापि के बंगक हैं। २. कृष्ण द्वेपायन ज्यास के शिष्य, यमु अपि के पुत्र सीर पोटवों के राजसूय यह के होता । पैलुमीलि करवप ए तोत्पस एक गोत्रकार। पहारी (पयहारी कृष्णदास) स्वामी रामानंद की गद्दी के विभिन्नती, महाबीरा तथा विषयात बैप्णव धावार्य, न्यामी प्रमन्तानंद के सात प्रधान शिष्यों में से एक। इनका यास्तिविक नाम कृत्लादास था। ये 'दुस्थ' के धावार पर रहते थे, धतप्य इनका नाम 'पैहारी' पड़ गया ! ये याल महाचारी थे । इन्होंने शाजीयन श्रज प्रदेश नहीं किया। गलता (श्रामेर) को इन्होंने अपनी गरी यनाई। पानक-करयप के गुत्र। पोप्ट-शमिताभ देवीं में से एक। पंडिरिक-धेमध्यन का पैतृक नाम । प्रि-प्रिक्त वासुदेव का नामांतर । पंदिय-एक रालसा यह संभक्षां का पीत्र घौर निक्ंम का पुत्र या । पंडिक मास्त्यक-एक राजा। यह भारतयुद्ध में कीरवीं के पॅट्रिक बासुदेव-करूप देश के राजा। इनके पिता का नाम यमदेव था । चेदि वंश में ये 'पुरुपोत्तम' नाम से प्रसिद्ध भे और गरीर पर धीक्रप्रण के सारे चिद्ध धारण करते थे । रुष्ण ने फारिसज के साथ इनका वध किया था। पॅनिकन-प्राप्त के पुत्र। इस्यवेतृक का यह मासुक नाम है। प्रित्र स्रात्रेय-एर स्कद्या । पीयायन-ऋगुवंशीय एक गोत्रकार । पीर- रूम तथा रूराम के साथ पीर का भाग्वेद में उरलेख पीरय-१. विश्वामित्र ऋषि के एक पुत्र । २. पुरुकुल के एक यदे पानीर राजा। ३. एक महारथी। एनका वध शिममन्यु ने किया था। ४. पोटवपशीय एक राजा, जिनहा यथ परवायामा ने किया। पीरवी-ा. युधिटिर पी सी। इनके पुत्र देवक थे। २. ्रमुदेव की की। अद्भवाद, सुमद्र चादि इनके कई पुत्र थे। प्रियायन-भूगु वृज्ञीत्वन्न एक मोन्नकार। प्रिनुतम-संगिराकुलोपस एक मंत्रकार । पीरुकुत्सा गापि की माता। इनको पीरा भी पहते हैं। वे विस्ताता । पीर्यय-1. पर राष्य जो लेट के नहींने में सूर्य के सामने भागा है। २. गामुधान का पुत्र। पीलिमाम-१. कमरवर्ड रोतक एक गोजकार । २, हे० 'प्राचित्रंग' । पीनग्य-देव 'विभवा'। पील्छ-२० मार्पाच मन्वेतर में महिंचों में में एक । र्पालाम पूर्वामा या प्रता चार्तुन ने इसरा क्या किया। देश दिवदान समग्री।

पौलोमी-१. शक नामक श्रादिता की सी। जयंत, ऋषम तथा मीतृव इसके पुत्र थे। इसकी माता का नाम पुलोगी था। दे॰ 'शची'। रे. दे॰ 'पुलोमा'। पौष्करसादि-एक धाचार्य । ये एक वैयाकरण थे । पेष्ट्री-पुरु की सी। पौष्यंजि-व्यास की साम शिष्य परम्परा में कुकर्मा के शिष्य । याज्ञवल्यय को इन्होंने योग की शिरा दी थी। पौष्य-१. पूपन के पुत्र। शिव की स्तुति करने पर चंद्र-शेखर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इनकी राजधानी ब्रह्मावर्त में इपद्वती के पास करवीर नामक नगरी में थी। २. पुष्य-पुत्र ध्रुवसंधि का नामांतर। प्रकाम-कारमीर के राजा कैक्य के कनिष्ठ आता। प्रकालन-वासुकि कुतोत्पन्न सर्पयज्ञ में जल मरनेवाला एक सर्प। प्रकाश-तम ऋषि के पुत्र । इनके पुत्र वागींद्र थे। प्रकाशक-रेवत मनु के पुत्र। प्रकृति-रेवत मन्वंतर में देवगए। प्रगाथ काएव-एक ऋषि और मंत्रद्रप्टा। 'मगाथ' नाम के मंत्रविशेष के यह दृष्टा थे इसलिए यह नाम पहा। घनुक्रमणी के घनुसार ये दुर्गह के समकालीन थे। प्रचंड-१. एक राज्स चीर । शिव श्रीर त्रिपुर के यीच घोर युद्ध के समय यह कार्तिकेय से लढ़ा था। २. एक गोप। जायालि चित्रगंधा गोपी होकर यह मकट हुये थे। प्रचिन्वत्-भागवत् तथा विष्णु के खनुसार प्रथम जनमेजप के पुत्र। नामांतर प्राचिन्यत् है। प्रचेतस्-१. एक प्रजापति । मिला के मानसपुत्र । यह भार्गव कुलोत्पन्न एक मंत्रकार थे। २. एक स्पृतिकार। ३. विभिन्न पुराणों के अनुसार हुर्मन, हुर्गम, अथवा हुईम के पुत्र । ४. वरुण का एक नामांतर । प्रचेतस् श्रंगिरस्-एक सूक्तद्रष्टा। प्रचेष्ट-राजपुत्र मोधव का शतुचर । प्रजंघ-१. रावणपदीय एक राचस जिसे छंगद ने मारा था। २. रामपत्तीय एक बानर। संपति नामक रागस ने इसे मारा था। प्रजन-मस्य के श्रवसार कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से कनिष्ट । प्रजय-राष्ट्रपाल के कनिष्ठ पुत्र । गंगातट पर इन्होंने १२ यपें तक तप किया। शारदा ने प्रसन्न होकर इन्हें प्र नगर दिया। उसी नगर से कान्यकुटजों की उत्पत्ति हुई। भेजा-एक माहाण् । यह पूर्व जन्म में भील थे । प्रजापति परमेष्टिन्-एक सुक्तद्रप्टा । प्रजापति वाच्य-एक स्कद्दा । प्रजापति वेरवामित्र-एक सूक्तद्रप्टा । प्रजावत् प्राजापत्य-एक स्कद्रप्टा । प्रम-प्रमिताम देनों में से एक। प्रज्योति-श्रमिताम देवों में से एक। प्रिंग्त-मर्चिगमें देवों में से एक। प्रतिस-भविष्य के व्यवसार व्यवसंस के पुत्र । प्रतिपन-एक राजस जिसे नल नामक चानर बीर ने मारा था ।

प्रदास-१. एक राचस जिसे हनुमान ने मारा था। २. एक राचस जिसे सुत्रीव ने मारा था। प्रदासा-एक राचसी जो अशोक वाटिका में वंदिनी सीता

की रचा के लिये नियुक्त थी।

प्रद्योप-श्रीकृष्ण तथा लक्ष्मण पुत्रों के नाम । प्रभुता-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्तपरायण महिला । प्रयागदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । अग्रदास जी के

सुयोग्य शिष्या 'आरा' श्रौर 'विलया' के वीच 'क्यामे'

नामक गाँव में ये रहते थे।

प्रलंब-एक दानव। कंस का एक ध्रमुचर। यह भी कंस की ध्राज्ञा से कृष्ण का वध करने के लिये गोकुल गया था। जब कृष्ण तथा बलराम गोप-वालकों के साथ खेल रहे थे तो यह भी एक गोप-वालक का वेश बनाकर उनमें मिल गया था। सब लोग यह खेल खेल रहे थे कि कुरती में जो हार जाय वह जीतनेवाले को ध्रपनी पीठ पर बिठा कर धुमाये। एक बार प्रलंब बलराम से पराजित होकर उन्हें श्रपनी पीठ पर लेकर भागने लगा। बलराम ने यह देखकर श्रपने शरीर को इतना बोफिल बना लिया कि उसमें उन्हें लेकर चलने की शक्ति ही नहीं रह गई। श्रंत

युद्ध करने लगा। वलराम ने युद्ध में उसे रूपराजित कर उसका वध कर ढाला। प्रसृती-मनुकी कृत्या तथा दत्त प्रजापति की धर्मपती।

में वह अपना वास्तविक रूप धारण कर वलराम के साथ

नामाजी ने इनको प्रथम श्रेणी के भक्तों में रक्ला है। महाद-दैत्यराज हिरण्यकशिषु का पुत्र हिरण्यकशिषु ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देव-तात्रों को कष्ट देना प्रारम्भ किया, इंदासन पर भी श्रपना श्रधिकार कर लिया और श्रानंद तथा विजास का जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु से उसे विशेष द्वेष था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप उसके पुत्र महाद में विष्णु के प्रति भक्ति-भावना जाग्रत हुई थी। एक बार जब हिरगयकशिषु घ्रपने पुत्र की शिचा के सर्वध में जानने के लिये उसके गुरु के यहाँ गया तो उसे शपने पुत्र की इस भिनत का ज्ञान हुआ। इस पर कोधित होकर उसने सर्प से कटवा कर हाथी से ऊचलवा कर तथा पहाड़ से गिरवा कर उसके प्राण-हरण का मयत किया। एक चार उसकी चाजा से उसकी यहन होलिका भो अपने अानृज प्रदाद को लेकर प्राग फे जपर चैठ गई । इसी समय से हिंदुधों के होलिको-स्सव त्योहार का प्रारम्भ माना जाता है। किंतु प्रहाद ने भगवान् से प्रति थपनी भावना में दद होने के कारण क्सी मकार शपनी प्राख-रचा कर ली थी। खंत में परे-णान होकर हिरण्यकशिषु प्रहाद को उपेशा की इंप्टि से देखने लगा । एक चार उसने क्रोधित होकर प्रहाद से एडा - "कहाँ तेरा भगवान है, जिसकी दिन भर तू रट ल्गाये रहता है ?" प्रहाद ने उत्तर दिया, "सभी जगए तो है।" उसके पिता ने कहा-"क्या इस स्तंभ में भी हैं ! में अपनी तलवार से उसके दो दुव है करता हूँ। देएँ तो यह कहाँ है ?' यह कहतर उसने स्तंभ पर षापात किया और विष्णु ने नृसिंह-रूप में अन्तरिन

होकर अपने नखों से हिरएयकशिपु का वहीं वध कर दिया। इसके वाद कुछ स्थानों पर ऐसी कथा मिलती है कि प्रह्लाद ने श्रपने पिता केर्सिहासन पर धारोहण किया तथा एक विशेष काल तक राज्य किया था। इतंत में उसे इंद्र का स्थान भी माप्त हो गया था श्रीर उसी श्रवस्या में वह विष्णु में लीन हो गया था। पत्रपुराण के अनुसार उसके पूर्व-जन्म के संबंध में ज्ञात होता है कि वह शिव शर्मा नामक ब्राह्मए का सोम शर्मा नामक प्रत्र था। श्रन्य चार भाइयों की मृत्यु के वाद उनके विष्णु से सायुज्य प्राप्त करने पर उसकी भी घाकांचा घ्रपने को विष्यु में लीन कर देने की हुई थी। किंतु जब वह इसके लिये घ्यान-मान था तो दैत्यों के कोलाहल से उसकी तपस्या भंग हो गई थी और इसी से वह अपने धगले जन्म में एक देख के रूप में उत्पन्न हुआ था। अपने इस रूप में उसने देव तायों के साथ दैत्यों का जो युद्ध हुया था उसमें घपने वंश का साथ दिया था, श्रीर स्वयं विष्णु के श्रावात से मृत्यु को प्राप्त हुथा था। उसके वाद उसका जन्म हिरएय-कशिषु के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रहाद के पुत्र का नाम विरोचन मिलता है।

त्रियादास-एक भक्त, महात्मा तथा कवि। इनका जन्म सं० १८१६ में माना जाता है। इन्होंने नामाजी के भक्तमाल की छुंदोबढ़ टीका की।

प्रेमकला-राधा की सखी, एक गोपी। प्रेमनिधि-एक प्रसिद्ध वेष्णव सक्त। इनके सुवंध में कई रोचक कथार्थे भक्तमाल की टीका में लिखी हैं।

वक-एक श्रमुर । श्रवासुर तथा प्तना का भाई । योग-साया द्वारा घपना वध करनेवाले के जन्म का समाचार सुनकर कंस ने अपनी सभा में जिन दुष्टों को एकन्न किया था, उनमें से एक यह भी था। कैस ने इसे कृत्य का वध करने के लिए बुंदावन भेजा। बुंदावन पहुँच कर यह एक वक का रूप धारण कर यमुना तट पर वैठ गया श्रीर जब कृत्य आए तो उन्हें भपनी चोंच में द्या लिया । कुछ ही समय पर यक का तालुमूल जलने लगा श्रीर उसने कृष्ण को उगल दिया। इसके याद जय उसने फिर कृष्ण को उदरस्थ करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने, इसके पूर्व ही कि वह उन्हें घपने दाँतों में पकत सके, उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़कर चीर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। वकी-वक की वहन प्तना का पर्याय । दे॰ 'प्तना' । वत्सासुर-कंस का एक शनुचर। यह भी कंस की आज़ा से क्रुंग्ल का वध करने के लिए वृंदावन गया या चौर

त कृष्ण की वध करन के तिन्यु की प्राप्त पा पा पा वहां स्वयं ही कृष्ण के हाथों से मृत्यु की प्राप्त हुन्ना । वद्गीपति (तर-नारायण)-भागवत के धनुसार विष्णु के चौथे चवतार नर-नारायण ने वादियाक्षम में घोर तप दिया जिससे वद्गीपति वहनाये । दो रूप होने पर भी ये एक्रवय तथा समान थे । द्वापर में यही प्रदृत प्रोर कृष्ण होकर प्रवत्तित हुन् । कहा जाना है कि निय

ने नरसिंह के दो हुनदे वर दिये थे। उन्हीं दो हुनदीं 🎺 से नर सौर नारायण की उन्हीं हुई। एक समा मृत

में इत्हीं डपिन धर्म की मी मुक्ति से मानी जाती यनदार्गदास-एक प्रसिद्ध विष्णव भक्त। ये शमदास जी

ये तिए जीर नामानी के गुरुवाई थे। यल प्रवल-जय-विजय पी भौति बल-प्रवल भी दो भाई

थे। नामा जी के प्रानुसार ये विष्णु के पोठश पारपदी

इसे हैं। यताराग-वसुदेव के पुत्र । रोहिगी के गर्भ से गोपराज नंद

में मृद में इंग्डा जन्म हुया था। सर्वप्रथम यह फंस के सारामूर में देवकी के गर्म में साए थे। यदि देवकी के

गर्भ में ही इनका जन्म होता तो कंस के द्वारा यह मृत्य यो प्राप्त होते। इसलिए विष्णु की खाजा से माया ने

इन्हें देवरी है गर्म से लेकर रोदियी के गर्म में स्थित कर िया था। इस प्रकार गर्भकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर ले जार्य जाने के कारण वसुदेव के द्वारा गोकुल भेजे गये

माज्ञा गुरुरेव ने इनका नागकरण संकर्षण किया था। विएल कृष्कि संपन्न होने के कारण उन्होंने इन्हें बनराम की भी मंझा दी थी। घपने वाल्यकाल में ही फंस हारा

भेते गये हो राजमों, प्रतंय तथा धेनुक का इन्होंने वध मर दाला था। कंस ने जब यह का घायोजन करके धक्र को एक नया कृत्य को बुकाने के लिए मेजा था तो यह मधुम लाए थे। पढ़ी इन्होंने कंस के मल्त चाएए का वप किया था। एक बार दुर्योधन ने इनसे पराजित होका गदा-युद्ध सिमाने की प्रार्थना की। इन्होंने कुछ

सगप तक उसे गदा-युद्ध निराया भी था। इस मकार यह दुवींधन के शाचार्य थे चीर महाभारत युद्ध में इनके भी माग रोने की संभावना थी। कुला ने इसीलिए इन्हें उन है पूर्व हैं। तीर्थन्यानों की यात्रा के लिए भेज दिया था। यद रवनाव के उद्ग्र तथा मदानिय कहे अते हैं।

इनके खर्कों में इस प्रथम मृत्यन का नाम लिया जाता है। बलि- एक दैत्यराज । प्रदाद के पीत्र सथा विरोचन के पुत्र । इनकी पनी पा नाम विध्यावली मिलता है। पठोर

स्परमा ने द्वारा की हुई शकि के त्राधार पर इन्होंने देव को भी पर्याचन हिया या तथा सीनों लोकों में शपना प्रभूत रावित किया था। एतंत्र में घरत्रमेघ यज्ञ का धायोजन वर दान देना मारंभ किया । उनके इस

पुरमार्थ की देखका हुँद की प्रयमे पर के उनके द्वारा इन्तमत हो जाने या भय हो गया शीर उन्हीं की मारेना पर रिह्न यामन रूप में यनि के सामने उपन्यित हर। यामन ने यति की प्रशंसा कर उनने नीन पद भूभि पा पा पा पी। यति इस नायना को सुनहर पर्व कारवर्षीत्रित हुन् थे । जनके पुरु गुकानार्थ में उस

मनव उर्वे यह समस्त्रया था हि तुम वर्धाष्ट्रति हे हो ।

यर धामन स्वयं भगवान लिए हैं। घवने एरे ही पर में

यर ममन्य भूनंदल नथा रक्षां जादि को नाप लेंगे छीर कुर्ने पर राजि। प्रक्षिया हो । लिंद्र यनि में इसही यान रेश १८ में शहा अस्त्रीमें बदा दि सापने हार पर कार्य कुए विक्ती की व्यक्ति की में निसास सहीं जाने है

सकता । दात का संबंध्य त्य प्रभा या सम्भाग पीर प्रण

िएको वं जिल् पात उदास गया को शुकानाये ने

नंद जी के से दंगज थे। यानप-देश (इन्ह्र'।

समस्त भूमंडल तथा दृसरे पद से स्वर्ग को नाप लिया था । तीसरा पद उठाने पर जब उसे उन्हें कहीं रखने का स्थान ही नहीं मिला था तो उन्होंने यलि से प्रशन किया कि उसे कहाँ रक्षें। यलि ने उसे सहर्प शपने मस्तक पर धारण करने की वात कही। विष्णु ने

जल का मार्ग टोंटी में बैटकर धवरुद कर लिया।

सींक से जब रकी हुई वस्तु को बाहर निकालने का प्रयान किया गया तो शुकाचार्य की खाँस धनजान में ही

फूट गई। प्राथमिक कृत्य पूर्ण होने के बाद जय दान

को लेने का समय श्राया तो वागन्-रूपधारी विणु

ने शपना धनंत विस्तार किया श्रीर एक पद से

उनका कथन स्वीकार करके उनके मस्तक पर ध्यपना तीसरा पद धर दिया। यलि की यह श्रवस्था देखकर

इस परिस्थिति से उनकी रचा के लिए स्वयं प्रहाद प्रस्ट हुए थे। उनके धनुनय विनय तथा स्वयं बलि के पुण्य-कृत्यों से प्रसन्न होकर विष्णु ने बलि को विश्वकर्मा हारा निर्मित सुतल में रहने की घाजा दी और अंत में

इंद-पद प्राप्ति का भी वरदान दिया । बलि ने उनकी श्राज्ञा स्वीकार की श्रोर उस रोग-जरा-मृत्युहीन लोक में जाकर धवस्थित हो गए। वही-इस प्रचेतायों के पिता। इनके दसों पुत्र परम

यहोरन-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त तथा कवि। वालकृष्ण गोस्वामी-१ वल्लभाचार्य के पोत्र तथा विद्व-लेश के पुत्र एक प्रसिद्ध वेव्णव श्राचार्य भक्त । 'नायद्वारा' नामकी गद्दी के संस्थापक यही थे। एक बार एक बारांगना

के गान से मुख्य होकर इन्होंने उसे मंदिर में गवाया और उसका उद्धार किया। प्रेम-रस-राशि नामफ अंथ भी इन्के नाग से मिलता है। २.एक प्रसिद्ध वैप्णय भक्त। इन्होंने चारों धाम में हरिभक्ति का प्रचार किया। वाल्मीकि-रामायण के रचयिता तथा संस्कृत के आदि

कवि। धारंभ में ये एक धनाय बाल्य बालक थे। भीनों द्वारा पालित हुये श्रीर एक भीलनी से इनका विवाह भी हुआ। मृगया थीर ढाका टालना इनका प्रधान कार्य था। एक बार सप्तिषयों के जपर डाका डाला। उनके सम्पर्क में प्राने से किरात बुद्धि जानी रही घीर ये 'मरा मरा'

घोर तपस्या की । यहाँ तक कि दीमकों ने इनके ऊपर घर वना निया । सप्ततिर्पयों ने फिर इनका उद्घार फरके इन्हें दिन्य ज्ञान का उपदेश दिया । इन्होंने रामायण की रचना थी। पदा जाता है कि दुन्होंने ही सीता को बनवास के नमयु याश्रय दिया था चौर जव-कुश को शिवा दी भी।

ज्यते रहे। उसी से 'राम राम' मंत्र यन गया। इन्होंने

एक किनदंवी के अनुसार जिला चाँदा में करवी के पास पुरायी नामक स्थान इनका निवास-स्थान बतलाया जाता है। रामायण, भागवत तथा पाराशरीय विन्तु प्रराण पादि कई प्रंप रनके द्वारा निग्ये कहे जाते हैं। वात्रम-एक भनिक बैल्ल्य सक्त । विख्यात महारमा योगा-

यहिवल-एक प्रसित्र गैराव भक्त।

विदावत-एक मसिद्ध मध्य-कालीन वैप्णव भक्त। बिक्रोदी (विक्रो)-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त।

विद्रलदास-माधुर चीये वाह्मण, एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त तथा तत्कालीन उदयपुर महाराणा के पुरोहित । ये बढ़े दान-वीर थे। एक बार एक गुणवती नटी के भगवान के सामने

नृत्य करने पर प्रसन्न हो इन्होंने उसे श्रपनी सारी संपति दे दी।

विद्रल विपुल-प्रसिद्ध वैप्णव भक्त तथा गायक। ये स्वामी हरिदास के मधान शिप्यों में से एक थे।

विधुंतुद्-दे० 'राहु'। विर्चि-ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द । दे० 'ब्रह्मा' ।

विल्वसंगल-१. द्रविड जातीय एक भक्त । विष्णु स्वामी

की परंपरा में ये एक मठाधीश थे। इनके वाद श्री संप्र-दाय हतप्राय हो गया जिसका उद्धार फिर चल्लभाचार्थ

ने किया। २. एक प्रसिद्ध वैप्एव भक्त। प्रारंभ में बड़े विषयी श्रीर चितामिण वैश्या के श्रनन्य प्रेमी थे। कहा जाता है कि एक वार भादों की रात में एक शव पर यमुना पार कर ये चितामणि के घर गये। द्वार बंद होने के कारण

एक सर्प को पकदकर उसकी खिड़की से ऊपर चढ़ गये। वहाँ चितामणि ने धिक्कारते हुये इनसे कहा कि इतना प्रेम यदि श्रीकृष्ण से होता तो उद्धार हो जाता। दसी पण इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर इन्होंने श्रपनी श्राँखें

श्रीकृष्ण करुणायत नामक यंथ की रचना की। इनका उपनाम सुरदास था; पर ये सुरसागर के रचयिता सुर विहारी-१. एक प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि। कुछ लोग

फोड़ ढालीं। तव से ये हरिभक्ति में लीन हो गये।

इन्हें एक यहा वैष्णाव भक्त कवि मानते हैं। ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत वसुत्रा गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुन्रा था। इनका शेशव बुंदेलखंड में यीता। युवावस्था में इन्होंने श्रपनी ससुराल मधुरा में निवास किया। इसके वाद राजा जयसिंह के यहाँ दर-

वारी कवि के रूप में रहे। इनका एकमात्र ग्रंथ विहारी सत्सई' उपलब्ध है, जिसमें ७१६ दोहे हैं। कुछ लोग इन्हें प्रसिद्ध कवि केशव का पुत्र मानते हैं। २. नामा जी ने एक भक्त कवि 'विहारी' का उल्लेख किया है। ये कवि विहारी सतसई के रचिवता से भिन्न हैं। वीठल-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये 'होदा' नामक स्थान

फे निवासी थे श्रीर भिज्ञावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे।

वीठलजी-एक प्रसिद्ध वैप्णव भक्त । ये मधुरा मंडल के एक प्रख्यात भक्त थे। वीरारामदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। ये सुहेले के रहने-वाले थे। इन्होंने भ्रपनी कोठी हरिभक्तों को दे दी थी। सुदू-ज्ञान प्राप्त, होने के बाद राजा शुद्धोधन के पुत

सिदार्थ ही गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने विरवमसिद वौद्धधर्म की स्थापना दी। वौद्धधर्म वास्तव में हिंदू धर्म के सुधार के रूप में प्राहुर्भृत हुचा था। अन्त में पर एक स्वतंत्र धर्म ही हो नया। शशोक, कनिक्क तथा हर्षे घादि प्रसिद्ध सम्राटों ने इस धर्म की उन्नति के लिये

पदा प्रयस्न विया । यह लगभग १००० वर्षी तक भारत

में अधिक उन्नति पर रहा। अन्त में वौद्धधर्म के संघ-प्रचारकों में भ्रष्टाचार वद गया। कुमारिक श्रीर शंकराचार्य ऐसे विद्वानों ने फिर से हिन्दू धर्म के उद्धार के मयत्न किये। इसलिये उसके बाद बौद्धधर्म भारत में वड़ या टहर न सका। किंतु विश्व में च्राज भी लगभग ४० करोड़ जन समुदाय योद्ध धर्मायलम्बी है। चीन, जापान, वर्मा, तिब्बत शादि देशों में शाज भी बौदधर्म ही प्रधान धर्म है।

वुद्धि प्रकाश-श्रीकृष्ण के पोड़श सेवकों में से एक। इनको श्रीकृष्ण का अनवरत सान्निष्य शाप्त था। व्रध-शाब्दिक अर्थ ज्ञानी। ऋग्वेद के मंत्रों का प्रकाशक। नव अहों में से एक अह। यह वृहत्पति की स्त्री तारा के गर्भ से चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा ने एक वार देवगुरु वृहस्पति की स्त्री का अपहरण कर उसके साथ संभोग किया था । बुध की उत्पत्ति कालांतर में उसी

के फल-स्वरूप हुई थी। वृहस्पति ने चंद्रमा के साय श्रपनी स्त्री की पुनः प्राप्ति के लिये घोर युद्ध किया। श्रंत में उसे बहुत बढ़ते देखकर ब्रह्मा ने चंद्रमा को समभा बुभाकर वृहस्पति को उनकी खी दिलवा दी थी। जब बुध का जन्म हुआ था तो बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ने उसे घपना पुत्र कहा था। तारा कुछ समय तक मीन होकर दोनों के तर्कों को सुनती रही थी। श्रंत में उसने स्वीकार किया था कि वह चंद्रमा का पुत्र है थॉर वह ब्रह्मा की श्राज्ञा से चंद्रमा को ही दे दिया गया था। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि पुध ने वैवस्वत मनु

की इला नामक पुत्री से अपना विवाह किया था शौर

उससे उनको पुरुरेवा नामक एक पुत्र हुआ था। बुध के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि यह नपुंसक, शूद्र, श्चयर्ववेद के ज्ञाता, रजोगुणी, मगध देश के अधिपति, वाल-स्वभाव तथा दुर्वाश्याम दर्ण के थे। सूर्य तथा शुक इनके मित्र तथा चंद्रमा रात्रु कुहे जाते हैं। वेताल-शिव का एक धनु चर और उनका द्वारपाल । वेन-एक उपद्रवी श्रीर शस्याचारी राजा का नाम । वेणु, वेन ग्रादि भी इन्हों के नाम हैं।

बैकुंठ-यह विष्णु तथा उन्हों के साथ लप्मी का निवास-स्थान माना जाता है। मोच-प्राप्ति के चाद पुरवात्माएँ, ज्रा-मृत्युद्दीन इस लोक में विष्णु के साथ निवास करती हैं। इसकी स्थिति सत्यलोक से भी ऊपर मानी जाती है। कुछ स्थानों पर स्वर्ग के पर्याय के रूप में भी इसका उहेख मिलता है।

वेनी भक्त-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये 'वेनी

प्रवीन' नासक प्रसिद्ध हिंदी कवि के मित्र थे।

वैनतेय-दे॰ 'गरुइ'। वैतरनी-यमलोक की एक नदी। मृत्यु के बाद मनुष्य इसे पार करता है। रुदिवादी हिंदू इसीलिये मस्ते समय गोदान करते हैं कि इस नदी की सरलता से पार कर सके। बोपदेव-भक्तमाल के प्रनुसार शीमद्भागवत के रघ-

विता । ये एक नहान वैय्वाकरण थे । इनका 'सिदान्त वीमुदी' न्याकरण का लिति गसिद्ध ग्रंप हैं। वैयक पर भी हमरे मी अंध हैं। इसरे हारा रचित दो निषंड भी स्तामे आने हैं। इनरे प्रधान अंध हैं—१ मुख्योध स्थाकरण, २. सम स्थानरमा, ३. पवि प्रच्यातुम, ४. पवि फाम् सेन्यात्व, ४. जिस्तम्स्लोकी, ६. धातुबोष, ७. साइधेर अंदिता. इ. सिन्ट संग्र प्रशास, ६ हद्य दीप निषंड, १०. प्रश्मादेश, ११. मुलाफला, १२. हिन्सीला, १३. हुन्द, १४. प्रम हंस प्रिया श्रीर ६४. प्रस्तुराम प्रताप दीरा। नामा जी ने इन्हें समानुज प्रस्ता में रक्खा है जी उचित नहीं जान पर्ता।

हातयास-एक हसिद्ध वैत्राव भक्त तथा कवि।

इतापुराग-एक मतापुराका। इसकी इलोक संख्या इस हजार तथा प्रकृति राज्यों कही गई है। इसे प्रकृति गरीचि को सुनाया था। इसमें कृष्टि रचना, मनु और भरांतरों का काल तथा मुखे और चंत्रवंश का वर्णन है। वश्या के चहुत ने मंदिरों का भी इसमें उक्लेख है। इसमें प्रभीत होता है कि इसकी रचना १२वीं विश्यती की है। प्रकृतिक पुराक नामक एक पुरक अंथ की भी रचना हुई जिसमें २ हज़ार क्लोक है। ज्ञारीचन-एक महापुराक जिले सार्योक् ने नारद को

सुनाया था। इसमें प्रधारह हज़ार रज़ोक कहे गये हैं।
राधा का वर्णन सर्वप्रथम इसी मुगल में मिलता है।
महा संप्रदाय-विकार्यों के चार सम्प्रदायों में से एक
मुण्य सम्प्रदाय। मध्याचाये जी इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक
थे। मल सम्प्रदाय ने घटन का पूर्ण विरोध किया।
इसकी देन सम्प्रदाय भी पहते हैं। इसमें जीव और मल भी एकता के लिये पीई स्थान नहीं है। इस सम्प्रदाय में
'मध्याचार्य' कला के खबतार माने गये, इसीलिये इसका

नाग यल सम्प्रदाय पदा।

त्रज्ञीर पुराशा-एक महापुराण्। श्रप्यादश पुराशों में इमना मातर्भ रवान है। स्लोक संख्या बारत दलार कही जानी है। प्रसिद्ध भाषामा रामावण द्वी का एक खंड कहा जाना है।

प्रधा-तिर् तिरेशें में ये एक । इनकी उत्पत्ति के संबंध में मतुरम्ति में उल्डेग है कि सार्गम् भगपान् ने जल की मुद्रि करके उसमें जो बीर्य स्त्रितित किया था, उससे एक इमेनिमेव यंद की उपनि हुई भी और उमी से मता का आदुर्भार हुमाया। यस मन में एवार्यव में शेव की शैवा पर गरमी द्राम सेनित हो हर शयन गरने हुए दिल्यु ही गमि ये हो रमन की उपनि हुई थी, उसी से प्रता का अस्य हुनत्था, यह भी उनयेग मिलता है। प्रहार चनुस्य भते राति है। इस संबंध में करत है कि एक बार प्राची के सरीर में एक संदेश हत्या की उसकी हुई। देखों ही उस पर मोहित हो गये। उनती वासनापूर्ण र्याट में बार्गा स्था करने के लिए गर एक खोर हो गई। गटा कि उनकी शीर सुख बरके उसे देशने नते ! इसी मरार पर महार के चारी और पूनी और बता उसे देवने की भारतीय हो गये। उन्तीने उस परणा ही, जी शाम राज्य मेमकर्ण संज्ञा से विस्पित हुई, अपनी परांगिनी बना डिया। महा गुटि है हतों माने जाते हैं। इनके इस मालम पुत्र बड़े असे हैं। सरीचि, प्रति, जीमरा,

पुलस्त्य, पुलह, मनु, प्रचेता, वसिष्ठ, भूगु तथा नारह। मला वेदों के प्रकट करनेवाले भी माने जाते हैं। कर्मा-नुसार मनुष्य के शुभाशुभ फल तथा भाग्य का निर्माण भी उन्हीं का फार्य कहा जाता है। हिंदू त्रिरेवों में इस प्रकार इनका प्रथम स्थान है। फिर भी हिंदू समाज इनकी पूजा के मित सदा से उदासीन रहा है। संबंध में कथा है कि बला ने अपने मानस पुत्र नारद की उत्पन्न करने के बाद उससे सृष्टि की रचना करने के लिए फहा था। नारद ने तपश्चर्या को श्रधिक उपयुक्त समभ कर उसी को ग्रहण करने की वात कही थी। महा ने इससे क्रोधित होकर नारद को शाप दिया था। नारद भी उस शाप को सुनकर कोधित हो गये थे थौर उन्होंने कहा था कि "धापने पिता होकर मुक्ते शाप दिया है, यह देखकर मुक्ते दिशेष दुःख होता है। मैं भी आपको शाप देता हैं कि छापकी पूजा कभी भी न हो।" वर्णा प्रथम प्रजापति साने जाते हैं।

ब्रह्मानी-ब्रह्मा की स्त्री का नाम । दे॰ 'सरस्वती'। ब्रह्मातर पुराग्य-ब्रह्मपुराग्य का पूरक । दे॰ 'ब्रह्मपुराग्य'।

भक्तभाई-एक प्रसिद्ध कवि, भक्त तथा मत-प्रचारक।
भक्तमाल-भक्ति-रसारमक एक मसिद्ध ग्रंथ। इसके रचयिता नाभावास जी हैं, जो स्वयं एक बढ़े भक्त थे। इसमें
१० म छुप्पय हैं। प्रत्येक छुप्पय में एक भक्त का संशिष्ठ
पर शालोचनारमक वर्णन हैं। इस ग्रंथ की कई टीकाय
भी हो गई हैं। श्रम्य प्रतियों में १६७ या १६६ छुप्पय
हैं। इसमें नगभग म०० भक्तों की नामावली दी है।
यद्यपि इसमें वदा-वदा श्रास्थुक्ति भी है किंतु हिंदी-साहित्य
में यह प्रथम श्रालोचनारमक ग्रंथ है श्रीर इसी लिए
बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भक्तराज (कुन शेखर)-एक बड़े भक्त । एक बार सीताएरण की कथा सुनकर जब ये घोड़े पर चड़कर काल्पनिक रावण या पीड़ा करते-करते सागर में पृत्र पड़े तब राम ने इन्हें बचाया था ।

भगद्त्त-गरकासुर का पुत्र। श्रीकृत्य ने नरकासुर को मार कर भगदन की मागज्योतिष का राजा चनाया था। युधिष्टिर के धारवमेध यज्ञ के खबसर पर धार्जन थोर भगद्रत से घोर संमाम हुथा था। धंत में भगद्रत को हार माननी पृत्री। महाभारत-युद्ध में भगद्रत की स्व पुष्ठ से लट्टा थोर धार्जन के हाथ से मारा गया।

भगवंत -एक प्रसिद्धं वैष्णव भक्त । ये विष्णात मापप्रदास ्त्री के प्रत्र थे ।

भगवान-मधुरा मंदल के एक प्रसिद्ध भक्त।

भगवानदास-१. ठाकुर भगवानदास राजपूत एक प्रहे भग थे। प्रतिवर्ष मधुरा जाकर बहुत बदा भंदारा फरते थे। प्रान में एक बार एन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। पदा जाना है कि एक बार एन्होंने जितना चाहा उतना घर पाँचा; जिल्ला कर फिर भी समास म हुया। यह सब हिर की मित्रमा का पा। २. एक प्रसिद्ध वैष्णव भगा। प्रसिद्ध वैष्णव भगा।

निकाली कि कोई भी कंठी-माला न धारण करे। केवल यही ऐसे निकले जिन्होंने वादशाह की घाजा का उल्लं-धन किया। वादशाह ने इससे मसन्न होकर याज्ञा हटा ली। ३. एक मसिद्ध वैष्णव भक्त। ये कील्ह जी के शिष्य थे।

भगीरथ—सूर्यवंशी राजा घंशुमान के पौत्र तथा दिलीप के पुत्र । अपने साठ सहस्र पूर्वजां को तारने के विचार से अल्पायु में ही ये तपस्या करने निकल गये । १००० वर्ष तपस्या करने के वाद व्रह्मा ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहा । इन्होंने दो वरदान माँगे—(१) किपल के शाप से भस्म हमारे पूर्वज गंगा की धार से तरं,(२) मेरा वंश चले । व्रह्मा ने पूछा कि तीत्र धार को कौन सहन करेगा । इस पर भगीरथ ने किर अपनी तपस्या से शंकर को प्रसल किया । शंकर गंगा के गव को चूर्ण करने के लिए १००० वर्षों तक उन्हें अपनी जटा में वंद किये रहे, शंत में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्हें जटा से निकाला । गंगा तीन धार होकर वहीं । राजा भगीरथ दिन्य रथ में सवार हो आगे-आगे पथ-प्रदंशन का कार्य कर रहे थे। इसीलिए गंगा का एक नाम 'भागीरथी' भी हुआ।

भट्ट-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। भक्तमाल के अनुसार इन्होंने कई वैष्णव ग्रंथ भी लिखे थे।

भद्र सुभद्र-जय-विजय की भाँति भद्र-सुभद्र भी हरि के चिर सेवकों में गिने जाते हैं। ये सदा मुक्त श्रीर श्रमर हैं।

भरत-१. राम के भाई। ये कैकेयी के पुत्र थे। २. राजा ऋपभदेव के पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ । उनके एक-एक पुत्र नी-नी खंडों के स्वामी हुए थे। 'भरतखंड' के स्वामी 'भरत' थे। यही भरतखंड छागे चलकर 'भारतवर्प' के नाम से प्रसिद्ध हुझा। नाट्य-शास्त्र के रचयिता भरत तथा षुप्यंत के पुत्र भरत<sup>्</sup> अन्य थे। ३.एक ज्ञानी जो ज्ञानी होने पर भी ये बढ़े कामी थे । वानप्रस्थ की श्रवस्था में इन्होंने एक मृग शावक से इतना प्रेम वढाया कि अगने जन्म में इन्हें सुग होकर जन्म लेना पड़ा। कई योनियों में घूमने के वाद मनुष्य योनि में धाने पर उन्हें लोग जड़ भरत कहकर पुकारने लगे। ज्ञानी होने पर भी ये वड़े आलसी स्रोर मूर्ख प्रतीत होते थे। लोग इनको भोजन देकर जो चाहते काम करवा लिया करते थे। एक बार राजा सौवीर ने इन्हें शपनी पालकी उठाने के लिये पकड़ा। यहुत मार खाने पर भी ये दस से मस न हुये। मारते-मारते राजा थक गये; किंतु ये हिले-दुले नहीं। छंत में राजा को ज्ञान पुत्रा। उसने इनसे समा माँगी। जड़ भरत ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिवा और स्वयं भी मोच प्राप्त किया। दे० 'जड़ भरत' तथा 'ऋपभदेव'।

भरद्वाज-एक सुनि का नाम । प्रयाग में गंगा-तट पर इनका बहुत बड़ा खाश्रम था जहां पर बहुत से विद्यार्थी पड़ने खाते थे। संभवतः भारतवर्ष में यह पहला विश्व-विशालय था। राम सीता श्लीर लफ्मण वनवास के समय इनके यहाँ ठहरे थे। भक्तमाल के खनुसार ये प्रसिद्ध विदिक ग्रापि सीर गृहस्पति के पुत्र तथा कीरवों-पांडवों के गुरु दोणाचार्य के पिता थे। हरियंश सादि सन्य पुराखों के अनुसार ये राजा भरत के दत्तक पुत्र थे। ये दो पितरॉ से उत्पन्न थे।

भवानी-'भव' शिव का एक पर्याय है। उसी में ज्ञानी प्रत्यय लगा कर यह शब्द बना है। भवानी पार्वती का एक पर्याय है। सर्वप्रथम दुन प्रजापित के गृह में सती के रूप में इनका जनम हुआ था। इन्होंने अपने माता-पिता की श्रनिच्छा से कठोर तपस्या करके शिव को शपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया था। दु ने एक बार छपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया और इन्हें निर्धन स्वामी की खी जानकर निमंत्रित नहीं किया। फिर भी यह यज्ञ में उपस्थित हुईं, किंतु वहाँ श्रपने पिता के मुख से श्रपने स्वामी की निंदा सुनकर इन्होंने यज्ञ-कुंड में प्रवेश कर श्रपना शरीर त्यागं किया था। इसके वाद पर्वतराज हिमालय के यहाँ उसकी छी मेना ध्रयवा मेनका के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पर्वतराज की कन्या होने के कारण इस जनम में इनका नामकरण पार्वती हुआ। योग्य वय होने पर अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने फिर महादेव जी को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त किया। भागवत 'दशम स्कंध', द्वितीय श्रध्याय, में इन्हें योग-माया कहा गया है।

भविष्य पुराग-एक महापुराण जिसमें भविष्यत काल की कथाश्रों का वर्णन किया गया है। इसमें ७००० रलोक माने गये हैं। इसकी शकृति राजसी हैं। 'पंच-जच्णों'के श्रतुंसार इसे पुराण नहीं कह सकते हैं। 'भवि-प्योतर पुराण' नामक अंथ की रचना इसके पूरक के रूप में की गई है, जिसमें ७००० रलोक हैं।

भविष्योत्तर पुराण्-दे० 'भविष्य पुराण' ।

भागवत-प्रसिद्ध वैष्णव पुराण। हिंदू वैष्णव पुराणी का सबसे ग्रधिक लोकमिय श्रीर मामाणिक प्रथ है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम विष्णु ने 'चार रलोक' (चतुःरलोकी भागवत) ब्रह्मा को सुनाया । पद्मात् प्रह्मा ने नारद को, नारद ने न्यास को श्रीर व्यास ने शुकदेव को श्रीर सुकदेव ने सात दिन में राजा परीज़ित को सुनाया । हिंदुओं में इसीलिए 'भागवत सप्ताद' का वड़ा महत्व है। इस पुराण में रामायण श्रीर महाभारत में वर्णित भगवान के दश धवतारों विशेषकर राम थीर कृष्ण की कथा है। उसमें कृष्ण की कथा ही सर्व-प्रधान है। इस एक ही पुस्तक ने सारे विष्ण्व धर्म को सबसे श्रधिक प्रभावित किया और इसके रचियता तथा रचना-तिथि के विषय में विद्वानों में मतमेद हैं। हिंदी के भक्त कवि इस पुराण से सबसे खिंचक प्रभावित हैं। सुरसागर इसका भावानुवाद कहा जाता है। नंददास ने भी भागवत का श्रनुवाद किया था।

भावन-एकप्रसिद्ध वैष्णुव भक्त। ये वजभूमि केनियासी थे। भावानंद्-रामानंदी संबदाय के एक प्रसिद्ध वैष्णुव आचार्य। भक्तमाल के घनुसार ये राजर्षि जनक के धवतार थे।

भीष्म-गंगा के गर्भ से उत्पत्त महाराजा शांतनु के ब्वेश्ट पुत्र। घष्ट बनुत्रों में साठ्यें बनु के ये घवनार थे। शांतनु की प्रार्थना से गंगा ने इन्हें एष्या पर होएं दिस । इनहा साम पहिले गांगेप या देखत था। मीप्म नाम एक भीरत प्रतिज्ञा केषारम पदा था। इनकेषिता ने सत्यवती नामर मां में त्यार बरने की इच्छा प्रकट की। वह शृहा थी। उसने एस शर्त पर विवाह करना स्वीकार किया कि उसके गर्भ में उपात पुत्र राज्याधिकारी हो। पिता को प्रमस करने के लिये भीष्म ने आजन्म प्रमाचर्य वत का प्रसा थिया श्रीर उमें मईव निमाया। सत्यवती के दो पुत्रों, विचित्रवीर्षं श्लीर चित्रांगद, के विवाह के लिये कार्जिमज की दो कन्यायों का इन्होंने हरता किया। सब से उदेष्ट धरदा ने एन्टीं के साथ विवाह करने का आग्रह किया: फिन्न प्रपनी प्रतिज्ञा के कारण इन्होंने उसे ध्यस्वीकार कर दिया। ध्रम्या ने इसका बदला लेने के निवे पोर तपस्या की शीर महाभारत काल में शिलंडी होत्र जन्म लिया । जिएंडी को मीप्स जानते थे । खत-एव उस पर उन्होंने पाण प्रहार नहीं किया । शिखंडी के पीरे में घर्तुन ने घपने वागों की वर्षा करके भीष्म को धराणायी किया। महाभारत के युद्ध में प्रारम्भिक दस दिनों तक भीष्म ने फीरच सेना का सेना पतिरव किया। महाचारी होने के कारण मृत्यु विना इच्छा के इन्हें नहीं ले जा सकती थी। धराशायी होते समय शुभ घड़ी नहीं थी, प्रतएन बहुत दिनों तक ये वाणों की शब्दा पर सोते रहे। उस काल में पांठवों को एन्होंने उपदेश दिया जो महाभारत के शांति पर्व में डिल्डिखित हैं। भीष्म हिंदू जाति-मात्र के वितागह माने गये हैं। दे० 'शांतन ' तया

भीएम भट्ट-प्रसिद्ध पंष्याय भक्त तथा कथावाचक।
भुमं [छ-एक ज्ञानी काक जो राम या वदा भक्तथा।
भूगभं (गुमाई)-एक प्रसिद्ध पैष्ण्य भक्त। कृत्दावन
निवामी धंष्प्य भक्तों में ये विष्यात भक्त थे।
भूरिस्वा-महाभारत के एक प्रसिद्ध वीर। ये राजा सोमइस के पुत्र थे। महाभारत-युद्ध में ये कीरवों की छोर से
लाई थे। युद्ध में यार्जन ने इनके दोनों हाथ काट टाले
चीर माण्यकी ने इनहा वध किया। कहा जाता है कि
काणी के पास मुद्दी नामक गाँव में इनकी राजधानी
थी। वहाँ पर हलुमान जी की एक विज्ञान मूर्ति है।
गोगों भी धारगा है कि भूरिश्रवा ने ही यह मूर्ति स्थापित
की थी।

श्रु-एक व्यथि। ये लिय के पुत्र साने नाये हैं। इनके साथ ही प्रमा के किय बीर यानि के प्रिंगिरा साने गये हैं। एक यार कर निर्देष करने के निये कि प्रमा, विल्रु बीर महेन तानों में बीन बहा है—एन्होंने तीनों का बरमान रिया। स्था चीर महेन कुद्ध हो गये। किर प्रमान रिया। स्था चीर महेन कुद्ध हो गये। किर प्रमान रिया। स्था चीर मम्म जाकर उनकी छाती पर हन्तेंने एक सात सार्था, विद्य जागने पर कोच बरने के यतार थिए में पूर्ण कि प्रापक पैर में चीर तो नहीं साथ। इस पर श्रुप विल्रु की महानना मान गये। श्रुप के पूर्ण में ही क्यार अपने कि प्रमान हुये। देव के प्रमान हुये। से एक मान के मानम प्रभान प्रमान हुये। से एक मान के मानम प्रभान हुये के विल्रु की साथ के प्रमान हुये। से एक मिल्ड के मानम प्रभान हुये की साथ प्रमान के मानम प्रभान हुये के विल्रा की स्थान क्यार का का हुये हिंदी की साथ क्यार का निर्मा हुये। से एक मिल्ड के स्थान का निर्मा हुये। सो । स्थान प्रमुच के स्थान का निर्मा का निर्मा स्थान से स्थान का निर्मा का स्थान स

प्रवर्तक थे। भृगु ने एक बार शिव को भी शाप दिया था। नंदी ने इन्हें भीतर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि शिव पार्वती के साथ संभोग में रत थे। इनके शाप से ही कलियुग में लिंग और योनि के रूप में शिव की पन होती है और इनका प्रसाद द्विजातियों को ग्रास नहीं है। भोगावति−३. सर्पो की एक पाता≌ नगरी । २. गंगा की वह धारा जो पाताल में वहती हैं। भोज-१. एक प्रसिद्ध वजदासी गोप, श्रीकृत्य के वाल्य-बंधु, खतः हरिभक्तों के परम पूज्य । २. इस नाम के कई राजे अत्यंत प्रसिद्ध हो गये हैं। जिनमें घार के राजा भोज ग्रधिक मसिद्ध हैं। ये साहित्य ग्रौर ललित फला के संरत्तक थे। ३. एक यदुवंशी राजा जिनकी राजधानी 'मृतकवती' नगरी थी जो मालवा के पास है। ४. विध्य श्रांत में रहनेवाली एक जंगली जाति का नाम। भौमासुर-एक श्रमुर । यह नरकामुर नाम से भी विख्यात है। दुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में कथा मिलती है कि वराह श्रवतार के समय वित्यु ने एक वार पृथ्वी के साथ संमोग किया था, उसी से यह पृथ्वी के गर्भ में श्रा गया था। देवताओं को जब एक उम्र तथा उद्दे चसुर के पृथ्वी के गर्भ में श्रवस्थित होने की वात ज्ञात हुई थी तो उन्होंने इसकी उत्पत्ति को ही रुद्ध कर दिया। यह ज्ञात होने पर पृथ्वी ने विष्णु का श्रावाहन किया या धीर उनसे इसकी उत्पत्ति की प्रार्थना की थी। विष्णु ने वरदान दिया था कि न्नेता युग में रावण के निधन के वाद इसकी उत्पत्ति होगी। इस वरदान के फल-स्वरूप रामचंद्र द्वारा रावण के वध के वाद पृथ्वी के उसी स्यान से जहाँ सीता का जन्म हुआ था इसकी बत्पत्ति हुई थी। सोत्तर वर्ष तक यह जनके के द्वारा ही पोषित हुया था। उसके बाद पृथ्वी श्राकर इसे अपने साथ ले गई थी। इसको घपना संबंध बताने के लिये उसने इसके गर्माः धान तथा जन्म की कथा सुनाई तथा विष्णु का स्मरण किया था। विष्णु प्रकट हुये श्रीर उन्होंने नरक को ले जाकर प्राग्ज्योतिषपुर में प्रतिष्टित किया। उसी समय विदर्भराज की कन्या माया से इसका विवाद मी हो गया। चलते समय विष्णु ने इसे उपदेश दिया था कि तुम बालागों तथा देवताचों के साथ किसी प्रशा का विरोध न करना । उन्होंने उसे एक दुर्भेद्य रथ भी दिया था। श्रपने पिता की शाज्य का पालन करते। पुषे उसने **कुछ समय तक उचित रीवि से राज्य-संचालन किया**। किंदु वाणानुर का साथ होते ही इसमें राज्यी भावनाओं का उदय भारम्भ हुया। कामाख्या देवी के दर्शनों के लिपे ष्याये दुये प्रापि वसिष्ट को इसने नगर के भीतर भी प्रवेश न करने दिया । उसके इस कृष्य की देखकर विधि ने माप दिया कि, "शीव ही अपने पिता के ही हायाँ है उप्हारी सृत्यु होगी।" इसी शाप के फल-स्वरूप काली तर में कृता ने प्राग्त्योतिषपुर पर श्राक्रमण करके इसका पथ किया था। इसके पुत्रों के नाम भगदत, मदवान्। गहारीप तथा मुमाली मिलते हैं। कहा जाता है कि हमग प्राजित कर कृत्य इसके भोंदागार से जितना धन से गर्य थे, टतना कुरेर के कीप में भी नहीं या।

मंगल-मयंद्

मंगल-एक प्रह। यह पुरुप, चत्रिय, भरद्वाज ऋपि का पुत्र, सामवेदी, चतुर्भुज, ग्रपनी सभी भुजात्रों में शक्ति रखने वाला, श्रमय, गदा का धारण करनेवाला, पित्त-प्रकृति, युवा, क्रूर, वनचारी, गेरु श्रादि धातुत्रों तथा लाल रंग के समस्त पदार्थी का स्वामी, कुछ र्यंग-होन तथा अवंति देश का अधिपति कहा गया है। कार्ति-केय इसके श्रधिप्ठाता देवता हैं। इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। ब्रह्मचैवर्तपुराण में उल्लेख है कि एक वार पृथ्वी विष्णु के ऊपर घासक्त होकर एक युवती का वेश धारण कर उनके सम्मुख ग्राई थी। विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से उसका श्रंगार किया था। श्रपने प्रियतम द्वारा इस प्रकार सम्मानित हो भाव-मग्न होकर वह मुच्छित हो गई थी। उसी ग्रवस्था में विष्णु ने उसके साय संभोग किया था; जिससे कालांतर में मंगल की उलित हुई थी। पन्नपुराण में विष्णु के श्रम-विंदुओं से मंगल की उत्पत्ति कही गई है। मत्त्यपुराण के आधार पर कहा जाता है कि दक्त के नाश के लिए महादेव ने जिस वीरभद्र को उत्पन्न किया था, वही ज्ञागे चलकर मंगल हुआ। इसी मकार भिन्न भिन्न पुराणों में इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ मिलती हैं। मंथरा-१. राजा दशरथ की रानी कैंकेयी की दासी। इसी के कहने से केकेयी ने दो वरदान माँगे थे---१. भरत को राज्य, २.राम को चौदह वर्ष का बनवास। पूर्व जन्म में यह दुंदुभि नामक एक गंधर्वी थी। २. विरोचन दैत्य की कन्या। बहुत श्रत्याचार करने पर इन्द्र ने इसका वध किया। मंदाकिनी-दे० 'गंगा'। मंदालसा-राजा रतिध्वज की खी। सती तया हरिभक्ति-परायणा । एकपत्नोन्नती से ही विवाह करने की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। रतिध्वज ऐसे ही थे। इनके ६ पुत्र ११वें वर्ष में विरक्त हो गये। सप्तम पुत्र शलर्क (सुवाह) को राजा ने राज्य के लिये रख लिया। खंत में राजा घौर पुत्र स्वयं विरक्त हो गये । मंदोदरी-१. पञ्च कन्याचों में से एक।इसका पिता मयासुर तथा माता श्रप्सरा रंभा थी। यह रावण की रानी तथा इंद्रजीत की मां थी। २. सिहलद्वीप के राजा चंद्रसेन तथा रानी गुण्वती की कन्या का नाम। मकर्दंद-श्रीकृत्ण के मिय सखायों में से एक। मघा-एक नदात्र जो श्रादल के घंत में पड़ता है। मच्छ-भगवान विष्णु का प्रथम अवतार । प्रलय काल उपस्थित होने पर जब त्रयलोक जलमग्न हुन्ना तब महा समुद्र में सोये हुये वला के मुँह से चार वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हें हवबीव ने चुरा लिया। इन्हों के उदार के लिये विष्णु ने मत्स्य रूप में खवतार लिया । भागवत में इसकी विस्तृत कथा दी हुई है। कहा जाता है महामःस्य के रूप में भगवान ने राजा सत्यवत को बताया था कि घाज के सातवें दिन प्रलय होगा। उस समय समला विश्व जल मान होगा पर तुम्हारे उद्धार के लिये एक विराट नीका चनार्कमा । उसमें समस्त घीपधियाँ, माणियों तथा सप्तपियों सहित तुम चढ़ जाना । महा सर्प

की रज्ज्ञ वनाकर मेरी सींग से उसे वीध देना। ब्रह्मा की रात्रि जब तक न व्यतीत होगी तब तक में उस नाव की रचा करूँगा। ऐसा ही सातवें दिन हुआ। मत्स्य ने हिमालय पर्वत की चोटी पर उस विराट नाव को वाँधा था। ग्राज भी हिमालय की एक चोटी नीकावंधन चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। सत्यव्रत ही ज्ञाने चलकर वैवस्वत मनु कहलाये। दास्तव में 'सत्स्य' की कथा। से सृष्टि के त्रादि विकास पर प्रकाश पड़ता है। विज्ञान के अनुसार भी खप्टि का प्रथम जीव एक प्रकार का मत्स्य ही हैं। मश्ररा-पुराणों में उल्लिखित सप्त प्ररियों में से एक। यह त्रज-भूमि में यमुना के दिल्ला तट पर ध्रवस्थित है। वाल्मीकीय रामायण के उत्तर कांड में दी हुई एक कथा के अनुसार इसे मधु नामक एक देख ने यसाया था घौर उसके पुत्र वाणासुर को पराजित कर शत्रुव ने उसे विजित किया था। महाभारत के समय यहाँ यदुवंशी राजाओं का राज्य था। इसी यदुवंश की एक शासा में र्कंस तथा दूसरी शाखा में कुम्ल का जन्म हुआ था। मद्न-कामदेव का एक पर्याय। दे॰ 'कामदेव'। मधु−१. श्रीकृष्ण के एक प्रिय सखा। २. केंट्रम नामक दैत्य का भाई। यह श्रीकृष्ण के द्वारा मारा मथुरा या मधुपुरी इसी ने वसाई थी। ३. एक दैत्य जिसका वध शत्रुघ्न ने किया था। मधुकरशाह-एक प्रसिद्ध राजवंशीय वैप्एन भक्त। ये घोड्छे के छधीरवर थे। मधुगोंसाई-चैतन्य की शिष्य मंडली के एक प्रसिद्ध भक्त । कहा जाता है। कि नृदायन जाकर इन्होंने फ़ुरण का साचात् दर्शन किया । मधुपुरी-मथुरा का प्राचीन नाम । मधु दानव द्वारा वसाए जाने के कारण उसका यह नामकरण हुया था। दे॰ 'मधुरा' । मधुसृद्न सरस्वती-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त संन्यासी। भक्ति रसायन ग्रंथ इन्हीं का रचा है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास से इनकी भेंट हुई थी। मध्वाचार्य-चार प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदायों में से शह सम्प्रदाय के प्रचारक। उनका घाविर्माव १५६६ ई० में द्त्तिण प्रांत में तुलंब नामक गांव में द्या था। इनके पिता का नाम मधीजी था। ६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इनके गुरु श्रन्युतशोच कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ३० ग्रंथों की रचना की जिनमें ऋक्भाष्य, सूत्रभाष्य, गीताभाष्य, भाग्यत तात्वर्यं, कृत्रः नामामृत तथा दशोपनिपद्भाष्य मुख्य हैं। ये प्रसिद्ध हैतवादी थे। सनुस्मृति-मनु का प्रसिद्ध धर्मश्रंथ । गंभीर विवेचना से प्रतीत होता है कि यह अंब हिमी एक प्यक्ति की स्वतंत्र रचना न होकर विभिन्न लेखकों की रचनाओं का संबद है। शाज इसमें २६=४ श्लोक हैं। उनमें भी पहुत से प्रजिस हैं। वह पारवाय भागाओं में इसका पतुराद हो मयंद-राम सेना के मेनापतियों में मे एक।

स्य एवं सहार्या दानवः शिल्यस्या तथा हर्ग्यनिमाण में यत वार्षत र्मत था। रावण का स्वनुर तथा मंदोद्री का विना पहा था। इसके दो पुत्र थे-सायाबी तथा युन्दुमि । दे० 'त्रिपुर' । मग्न-दे॰ 'वाम'।

महरि-नंद की सी यशोदा का एक उपनाम। दे०

महादेव-दे० 'शिय'। गहावीर-दे० 'रचुमान'।

महिन्दे० 'पृष्वी' ।

महिराचगा दे० 'धिदरावण'।

मोरक्य-प्रसिद्ध भक्त गुनि । याल्यावस्था में एक पतिगे दं शरीर में काँटा सुभी देने के कारण इन्हें यम ने स्ली दे दी पर मूली हट गईं। इन्होंने यम को शाप दिया कि यह शृद्ध चीनि में जन्म ले। यम के ही श्रवतार विद्वर ¥। दे० 'तिद्र' ।

मांधाता-प्रसिद्ध सूर्यवंशं राजा सुयनारय के पुत्र। कोई पुत्र न होने से युवनारव से ऋषियों ने यज्ञ करवाया। मंत्र का रक्ता हुया जल घोखें से युवनारव ही पी गये धीर उन्हीं माँ गर्भ रह गया अन्त में उनका पेट चीर कर पुत्र निकाला गया । प्रश्न यह हुथा कि कैसे उसका पालन हो। उसी समय इंद्र उपस्थित हुये श्रीर उन्होंने फला कि यह मेरी ध्रमुली पीवेगा। वालक एक ही दिन में यदा हो गया। मान्धाता का विवाह शशिविद्व भी कन्या विद्रुमती से हुधा जिनसे इन्हें ४० कन्यायें धीर पुरुहरून, धंबरीय तथा मुचुकुन्द नामक पुत्र हुये। मान्याता परम ऐहवर्षशाली चक्रवर्ती राजा हुये। मानंगी-दे॰ 'उप्रतास'।

भागति-एंद्र के सार्क्षा का नाम। एंद्र के पुष्पक विमान षे ये चालक थे।

माधवदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । इस नाम के ११ भर्ता पा उल्लेग नामा जी ने किया है।

मानदास-एक प्रसिद्ध वैकाय भक्त। रामायण श्रीर एतु-महादक का इन्होंने भाषांतर किया।

सार-दे॰ 'काम'।

मारीच-एक गापाबी राष्ट्रम का नाम। यह रावण का मामा था। रावण के भनुमद से यह स्त्रर्वासून बना था। गम के हाथ से सारा जायर सोघ की प्राप्त हुआ। यह गादका नामरु राज्यी का पुत्र और सुवाह का भाई 47,1

मार्केटेय-प्रनिद्ध ऋषि । मार्केटेय पुरारा के प्रतीता । प्रपनी नपम्या भी। दीर्षांतु के लिये ये प्रसिद् हैं। इनशा एक

गम 'द्वागंद' भी है।

मार्नेटेय पुरांग-एक पुराग में कुछ मार्बद्धेय हारा कीर कुछ बानी पित्रमें द्वारा रचा गरा है। हमकी पढ़ा-निर्दो सभी पत्रीत कवित्त हैं; दिन्न भागवत की छोड़कर बन्य पुरार्थों से धेवनर हैं। इसका रचना काल हवीं या १०वीं सदी है। इसकी अलोक संत्या १२००० पती लानी है। महीन राजमी है।

नियायकाउ-वेरी में नियं कीर गण्ड दोनों राष्ट्

साथ श्राये हैं। मित्र दिन श्रौर वरुण रात्रि के स्वामी हैं। मित्र अदिति के पुत्र हैं। दे० 'सूर्य' तया 'शादिख'। मिथिलेश (निमि)-इच्याकु के पुत्र तथा मिथिलावंत के धादि पुरुष । वसिष्ठ के शाप से ये शरीरहीन हो गये देवताओं ने इन्हें इनका शरीर देना चाहा लेकिन इन्होंने नहीं लिया। श्रन्त में इनका माण सब की रि में रख दिया गया। संभवतः पलक मारने में जो समय लगता है उसे 'निमिप' इसीलिये कहते हैं। निमि है प्रत्र मिथि थे जिन्होंने मिथिला चनाई। ये निमि सोता के पिता जनक के पितामह थे। दे॰ 'कुराष्वज'। मीराँवाई-हिटी साहित्य की एक प्रधान हरिभक्ति परायण कवियत्री । इनका जनम मेड़ते के चौकड़ी नामक गाँव में सं ० १४०४ में साना जाता है। इनके पिता रतनर्सिह राव दुदाजी के कनिष्ठ पुत्र थे । जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी रानरे चतुर्थ के पुत्र थे। शेशवावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने पर राव दूदाजी ने मीराँ का पालन-पोपण किया। वे वड़े भक्त श्रीर उदारचेता थे। मीराँ का ध्यान भी उधर ही गया। मीराँ को संगीत की भी शिचा उन्होंने दी थी। पर वे मीर्रा को ११ वर्ष की श्रवस्था में ही छोएकर चले गये। सं० १४७३ में मीराँ का विवाह चित्तीड़ के राजा भोजराज से हुमा। किंतु कुछ दिन बाद ही वे वीरगति को मास हुये। विगा हित जीवन श्रन्छा था। राजा ने शैव होने पर भी मीर की बैप्लवी उपासना की सभी सुविधार्ये एकत्र कर दी थी पर इनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत ने विरोध प्रारम किया। मंदिर में जाना, हरिभक्तों से मिलना प्यादि सम पर मितवंत्र लगा दिया गया । जब मीराँ ने एक न सुनी तो उनकी इत्या के अनेक उपाय किये गये-यथा पिटार में सर्प भेजना तथा विष देना घादि; किंतु मीरों सम् यचती गई। मीराँ के ननिहाल में भी विपत्ति भा गई श्रीर इन्हें अपनी समुरात भी छोड़नी पदी। तय उन्होंने पृत्या वन, द्वारका खादि स्थानों की तीर्थमात्रा की। कहा जाता है कि रेदास इनके गुरु थे; किंतु इसमें संदेह है । मीर्रो मे तुलसी का पत्र व्यवहार भी एक कृठी धारण है। भीरी की मक्ति पति रूप की थी । उसे चैदण्व भवित ही **क**रंगे यद्यपि उस पर निर्गुण संतों का भी प्रभाव है। निल् लिखित ग्रंथ मीराँ कृत बताये जाते हैं। (१) नरसीडी

मीरों हिंदी साहित्य की अमर कवियत्री हैं। मुचुकुंद-प्रयोष्या के प्राचीन राजा। देवासुर-संप्राम न इन्होंने देवों की वदी सहायता की थी। फिर शांत है यदुत दिनों तक पर्वत की एक कंदरा में विश्राम करते रहे। एक यार कालयवन से भागते-भागते कृष्ण ने वर्गा गुफा में प्राकर प्रपना पीताम्बर मुचुक्ंद्रको घोदा दिया। फालयवन मुचुहुंद की भीर करता और इनके नेत्र मोवत ही सम्म हो गया। संभवतः कालववन को यह बादार या कि वह किसी यदुवंशी से न सारा जायगा। 🐴 जाना है हि गीतगोविंद के रचियता जयदेव इन्हीं

का मायरा, (२) गीत गोविंद की टीका श्रीर (३) राग

गोविद् । भीरों की भाषा राजस्थानी मिश्रित वज है।

भवतार हैं।

मुर-एक राचस, जिसे मार कर भगवान ने मुरारि की उपाधि धारण की । मुण्टिक-कंस का एक असुर मल्ल जिसे श्रीकृष्ण ने कंस

के धनुप यज्ञ के भवसर पर मल्लयुद्ध में मारा था।

मृड-महादेव का एक पर्यांय। दे॰ महादेव'। मेर-पुराणों में उत्तिलखित एक पर्वत, जो स्वर्ण का माना जाता है। देवासुर ने समुद्र-मंथन के समय इसी को

्जाता हु । द्वासुर न समुद्र-मयन क समय इस ुम्थानी बनाया था । इसे श्रधिकतर सुमेरु कहते हें । मैत्रेय–दे॰ 'विदुर'।

मोरध्वज-एक प्रसिद्ध दानवीर राजा। इनके पुत्र का नाम ताम्रध्वज था। धर्जुन की भिक्त का गर्व हरण करने के लिये कृष्ण ने इनकी परीचा ली थी। ये ध्रीर इनकी पत्नी बाह्यण वेपधारी कृष्ण को ध्रपने लड़के का ध्राधा धंग देने पर राजी हो गये, श्रीर दोनों ने मिलकर धारे से

पुत्र की चीरा । दायाँ श्रंग वाहाण वेपधारी कृष्ण ने सिंह वेपधारी श्रर्जुन को दे दिया । राजा के वायें नेत्र से कुछ भाँसू की चूँदें टपक पड़ीं । कृष्ण से पूछे जाने पर राजा ने कहा कि सुक्ते वायें श्रंग का दुःख है कि वह किसी भी काम नहीं श्राया । इस पर प्रसन्न होकर कृष्ण साजात्

रूप से प्रकट हो गये । गेटिची-० प्राप्त नाम नि

मोहिनी-१.शुंभ तथा निशुंभ नामक दो रास्तों के वध के लिये विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। दोनों स्त्री को देखकर मोहित हो गये श्रीर उसको प्राप्त करने के लिये श्रापस में लड़ मरे। २. विष्णु का समुद्र-मंथन के

लिय प्रापस में लड़ मरे। २. विष्णु का समुद्र-मथन क समय एक अवतार। इसी रूप से भगवान ने श्रमृत देवों को तथा श्रीर सुरा श्रमुरों को पिलाई थी।

यदु-ययाति के पुत्र। पिता ने इनसे यौवन माँगा जेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया। पिता ने शाप दिया कि तुम्हारे चंशजों को राज्य सुख नहीं मिलेगा।

्रसी यहुवंश में वाद में श्रीकृष्ण का जन्म हुन्ना। यहुनंदन-मधुरा मंडल के एक प्रसिद्ध भक्त। ये वैष्णव

भक्ति के प्रसिद्ध प्रचारक थे। यदुनाथ (गोस्वामी)-प्रसिद्ध गद्दीधारी वैष्णव प्राचार्य तथा पुष्टि मार्ग के प्रचारक। ये श्री बल्लभाचार्य के पीत्र

्तथा गोस्यामी विट्टलनाथ जी के पुत्र थे । यम–मृत्यु के देवता । दक्षिण दिशा के दिगपाल । इनका

्वाहन महिप है। ये सूर्य के पुत्र हैं। यमदग्नि-ऋचीक शोर सत्यवती के पुत्र । इनके पाँच पुत्र थे। सबसे क्रनित प्रशास थे। इनकी पूर्वी का नाम

भिष्ताम-ऋचाक श्वार सत्यवता क पुत्र । इनके पाच पुत्र थे । सबसे कनिष्ट परशुराम थे । इनकी पत्नी का नाम रेलुका था । दे० 'परशुराम'

यमुनाबाई-एक प्रसिद्ध एरिभक्ति परायणा महिला।
यमाति-प्रसिद्ध राजा नहुप के पुत्र। इनकी खी का नाम
देवयानी था। इनकी एक दूसरी पत्नी का नाम शर्मिण
था। देवयानी से यह धौर श्रीमण्डा से पुरु का जन्म
हुखा। इसी से यादव धौर पौरव दो वंशों की नींव
पर्शी याति वहे विपयी थे और शर्मिण में विशेष शतुरक्ष थे। इद्ध होने पर इन्होंने पुरु से यौवन प्राप्त किया।

1000 पर्षों तक थिएए भोग के बाद वैराग्य लिया। यसीदा-नंद की सनी। मज में माता रूप से कृष्ण का पालन इन्होंने ही किया। इनकी कथा भिन्न-भिन्न पुराणों में भिन्न रूप से दी गई है। भागवत के अनुसार ये शिव-पन्नी सती थीं। दत्त यत्त में प्राण त्यागकर द्वापर में यशोदा हुईं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये पूर्व जन्म में वरुश्रेष्ट द्रोण की पत्नी धरा थे। जिस समय देवकी से कृष्ण जन्मे उसी समय यशोदा से एक कन्या। वसुदेव कन्या ले गये श्रीर कृष्ण को देवकी की गोद में सुला श्राए।

याज्यवल्कय-श्रुक्त यजुर्वेद, शतपथ बाह्मण, बृहदारण्यक उपनिपद तथा याज्ञ्यवल्क्य स्मृति के मणेता । कात्यायन के वाद मनु (मनुस्मृतिकार) के पहिले इनका समय पड़ता है । महाभारत के अनुसार ये युधिष्टिर की सभा में थे । मैत्रेयी और कात्यायन नाम की इनकी दो खियाँ थीं ।

मैत्रेयी घोर कात्यायन नाम की इनशी दो खियाँ थीं। इनका दूसरा नाम वाजसनेय था। याज्यवल्क्य स्मृति-मनुस्मृति के वाद धर्मशास्त्र बंधों में इसी का स्थान है। 'मिताचरा' नाम की इसकी टीका

श्रति प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद धन्य कई भाषाशां

में हुआ है। यामुनाचार्य-रामानुज के दीचागुरु पूर्णाचार्य के गुरु। ये महान् विद्वान् और श्रीरंग के भक्त थे। गीता के एक-एक श्लोक का इन्होंने सांराश लिखा था।

युधिष्ठिर-पांडु के ज्येष्ठ चेत्रज पुत्र । माता कुंती ने धर्म से इन्हें प्राप्त किया । पांडवों में सवसे वड़े भाई यही थे । श्रपनी सत्यता के कारण ये धर्मराज के नाम से विदित थे । दे० 'श्रर्जुन', 'कुंती', 'कृष्ण' तथा 'पांटु' ।

रंगाराम-एक प्रसिद्ध वैष्णव मक्त तथा पैहारी जी के शिष्य।

रंतिदेव-एक धार्मिक चन्द्रवंशी राजा। एक वार ४८ उप-वास करने पर भी इन्होंने भूखों को धपना भोजन दे दिया। इससे प्रसन्न हो भगवान ने इन्हें दर्शन दिया। भगवान से इन्होंने यही वरदान माँगा कि में जीवों का दुःख भोगूँ धौर सय लोग सुखी हों। प्रभु इनको सपरिवार धपने विमान पर ले गये।

रंभा-एक श्रम्सरा । इसकी उत्पत्ति देवासुर के समुद्र-मंथन से मानी जाती है और सींदर्य के एक प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। इंद्र ने देवताशों से इसे अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था । एक बार उन्होंने इसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था, जिनु महर्षि ने इससे शप्रभावित होकर इसे एक सहस्त वर्ष तक पापाणी के रूप में रहने का शाप दिया। पहा जाता है, एक बार जब यह कुबेर पुत्र नलकृत्वर के यहाँ

जा रही थी तो कैलास की खोर जाते हुए रावण ने मार्ग में रोक कर इसके साथ बलाकार किया था। रघु-इस्वाक्त्वंशी खयोध्या के प्रसिद्ध राजा खोर दिनीप के पुत्र। सूर्यवंश में यही सबसे प्रसिद्ध राजा हुए इस-लिये वंश इन्हीं के नाम से चना। इन्होंने एक विश्वजित यज्ञ किया था। भगवान रामचन्द्र इन्हीं के वंश में हुए थे। रघुनाथ (गोस्वामी) गोस्वामी विद्वजनाथ जी के सान पुत्रों में से एक। इन्होंने वंदण्य धर्म का प्रवार किया।

दे॰ 'विष्टलनाथ' ।

र्घनाय सुनाई-एगलाय डी के ये पेसे ही सेवक थे जैसे विस्तु के गहर । ये सहैत जगलाय जी के हार पर खड़े स्ता नुस्ते थे। इनके विषय में पर्दे गयायें भी प्रसिद्ध हैं। र्मन-पानदेव की शर्द्धांगिनी तथा देख प्रजापति की फन्या। इंडा जाना है दुव ने शवने जरीर के श्रम-विद्वाशों से प्रमे उपरा करके कामदेव को सपर्षित किया था। यह मीदर्ग में प्रतीव-स्वरूप मानी जाती है। इसके सींदर्ग को ऐन कर सभी देवताओं के हृदय में इसके प्रति शाक-वैट की भावता उत्पन्न हुई थी, इसी से इसका नाम-नरण रति हपा । शिवजी ने जब इसके स्वामी कामदेव को व्यवना ध्यान भंग करने के कारण क्रोधित होकर भस्म वर दिया या तब धर्मा ने शिव से प्रार्थना करके शपने स्वामी के धनंग-रूप में जीवित रहने का वर प्राप्त किया धा तथा सुयुलोक में स्वयं मायावती के रूप में जन्म लेकर थानिरुद्ध के रूप में कामदेव के अवतरित होने का परदान पाया था । कहा जाता है कि यह सदा कामदेव के माभ रहती हैं। देव 'धनंग', 'प्रनिरुद्ध' तथा 'कामदेव'। रतिकला-एक गोषी । राधा की ससी । रतिबेलि-एक गोपी। राधा की सप्ती। रतिर्देनी−लीला खनुकरणी एक धनन्य श्रीकृष्ण भक्त । 'उपात यंघन' की कथा सुनकर एक यार ये लड्ने लगीं भीर लद्ते-ादते इनके प्राम् निकल गये। रक्षाकरः समुद्र फा एक पर्याद । दे० 'समुद्र' । र्तनावली-एक मिसद् धनन्य हरि-भक्ति-परायणा महिला । ये व्यामेर के राजा मार्नावह के छोटे साई माध्यक्तिह जी

्की सनी थीं । रसिक सुरारि-एक प्रसिद्ध चैंप्यत भक्त । इन्होंने एक मत-- याले धार्था को भी घपना शिष्य बना - निया था । इनके - विषय में पई यहानियाँ असिद्ध हैं ।

रहुनग्-प्रशिच मतापी राजा। पालकी पर एक बार इन्हें पितनुनि के प्राधम में हान के लिये जाना था। 'जर नरह' यो पालके में लगाया और न चलने पर उन्हें बहुन गाया। अन्त में इन्हें जान बाह हो गया। संगतक सुनि पीर रहुनग् एक ही नाम है। दे० 'जदभरन्'।

 राजानवार्ट-प्रियद् गरीर राजा तथा अपूर्व वैद्याव भक्त रागरमण या धर्मवर्णा। ये प्रगन्य हरिचकि -परायणा भी।

राधा-गोर् वे सर्गायवर्गी दरसाने जाम के गोपराज गुम्मान की पत्या। इनकी माना पा नाम बीर्ति मिलता है। भागाल में इनका बोई उनलेग नहीं है। किंतु देवी-मागार गाम गर्मेषित्या कादि में इनल की मेयिय के रूप में इनका लग्मेंग मिलता है। मूपमा में परकीया तथा दिनीय में स्वरीया गायिता पर्यांग पूर्णतः दिवा-दिता के रूप में इनका पर्यंग दें। किंदी साहित्य में परनुतः इनका दिनीय गर्मा गीहना हुआ है। हुल्ल भोग पालकों के मान यमुला दर पर पोलने जाने थे। गमा भी पत्रनी मिलियों को लेक्ट जानी भी। दोनों एक इनके को लियों की गानकीक सनुसाम की माय-मार्की के वर्षाभूत हो। जाने थे। एक बार राजा नंद के घर में खेलने खाईं। यशोदा उन्हें देखकर शत्यन्त प्रसन्न हुईं श्रीर उन्हें कृष्ण के योग्य ठहराया। एक 'द्विज-नारि' को बुलाकर उन्होंने राधा के पिता वृषमान के पास कृष्ण के लिए राधा को माँगने की वात कह-लाया । 'द्विज-नारि' ने वरसाने प्राम में जाकर राभा की माता कीर्ति से यशोदा की वात कही किंतु कीर्ति 'महा लंगर' तथा 'दघि-माखन चोर नंद-छोटा' के साथ चपनी 'सधी' राधा की सगाई करने की मस्तुत नहीं हुई । यशोदा ने सुना तो उन्हें पढ़ा दु:प हुथा । उसी समय कृष्ण था गाए। श्रपनी माता की चिता का कारण जानकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि मुग्हारी यही इच्छा है तो में उसी के साथ विवाह करूँगा शीर उसकी माता मेरे पैरों पर गिर-गिर कर मुक्ते उसे देंगी। धारो का मसंग इस मकार है--कृष्ण वरसाने ब्राग की श्रोर चल दिए शौर वहाँ की एक वाटिका में जाकर बैठ गए। राधा श्रपनी सखियों को साथ लेकर उन्हें देखने के लिए छाईं। कृष्ण ने एक दृष्टि-निद्येष में उनका मन हर लिया और वे मूर्चियत होकर गिर पृशी। सचियों ने बार बार ऊँचे स्वर से नाम लेकर उन्हें चेतन्य करने दा प्रयत्न किया किंतु वे शसफल रहीं। कुछ देर वाट वे स्वयं ही "श्याम! श्याम!" कहती हुई उठ वैधां। सिवयों ने कृष्ण के प्रति उनका इतना गंभीर स्तेह देखकर कहा कि "तुम मृच्छित-सी होकर पद रहो। इम तुम्हें घर ले जार्येगी श्रीर माताजी से कहेंगी कि इन्हें कालीनाग ने काट साया है और फिर किसी यहाने कृष्ण को भी बुला लगी। इस प्रकार तुग्हारा उनका मिलन हो जायगा।" राधा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सिंतियाँ उन्हें उठाकर घर के भीतर ले गईं घोर कीति मे वहा कि "इन्हें नाग ने उस लिया है।" वह यह सुनक्त घवदा गई धौर "दौदो किसी को बुलायो" कहनेलगी। सिंपियों ने श्रवसर पाकर कहा- "गोकुल-ग्राम में नंद का पुत्र कृष्ण एक चहुत बदा गारुटी है, कही तो उसे बुला लाऊँ।" कीर्ति ने कहा—"जाश्री श्रीर उससे जानत यह कहो कि यदि र्कुंबरि फिर जीवित हो जायगी तो में उसे तुम्हें ही श्रवित कर हूंगी। में तुम्हारे पेरों पुरती हैं, विनती करती हैं, तुग्हें संसार में यशु प्राप्त रोगा, यदि तुम धाकर मेरी पुत्री की जीवन दान दोगे।" सिंग्यों ने गोकुल शाकर यशोदा से कीर्ति का यह सद्य कहा और कृष्ण को अपने साथ कर देने की प्रार्थना की। यगोटा ने वदी मसन्नता के साथ कृतम् को मुला पर् सय समाधार सुनाया खीर उनमे शीव राधा के यहाँ जाने को कहा । कृष्ण ने बरसाने पहुँचकर धपने दश्रन में धी राधा का विष हर लिया। कीर्ति ने पारस्परिक न्नेट देखका दोनों की सगाई की श्रमुमति दे दी। रागा ने कृत्य के साथ समनीला में प्रमुख भाग लिया था। रूप्प जब शहर के द्वारा कंस का निसंत्रण पाकर मधुरा गये थे तो राधा को ही सबसे प्रधिक वियोग का मार महन परना परा था, जो संमयतः । उनके जीवन-पर्यन रहा । मधुग छोदकर कृष्ण द्वारिका को चले गये ये भीए वदाँ पर उनके साथ केंद्रिसली के होने की कथा सिला।

है। फिर भी राधा का नाम ही कृष्ण के साथ ग्रधिकतर लिया जाता है।

रामचंद्र-श्रयोध्या के इप्त्राकुर्वशी महाराज दशरथ के पुत्र। यह विष्णु के मर्यादापुरुपोत्तम अवतार के रूप में स्वी-कृत हैं । इनका जन्म कीशल्या के गर्भ से हुआ था श्रीर ऋपि विसिष्ट ने इन्हें शिचा दी थी। जब यह बालक ही थे तो ऋपि विरवामित्र इन्हें ग्रपने श्राश्रम की रत्ता के लिए लम्मण के साथ माँगकर ले गये थे। त्राश्रम की श्रोर जाते हुए इन्होंने ताड़का तथा सुवाहु का वध किया था तथा मारीच को अपने वारण से दिल्लापथ की श्रोर धावित कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र के श्राश्रम में रहकर इन्होंने रास्त्रविद्या का विशेष श्रध्ययन किया था। विदेहराज जनक के यहाँ सीता के विवाह के लिए जव धनुपयज्ञ का श्रायोजन हुआ था तो विरवामित्र जी इन्हें वहीं लेकर उपस्थित हुए थे। उन्हीं की आज्ञा से यह शिव-धतुप की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले थे। एक वार के ही प्रयत्न में इन्होंने शिव-धनुप को उठा लिया था; किंतु जब वह उसमें प्रत्यंचा चड़ा रहे थे तो वह टूट गया था। फिर भी प्रतिज्ञापूर्ण हो चुकी थी। अयोध्या में महाराज दशरथ को समाचार भेजा गया छौर वंधु-वांधवों के साथ उनके मिथिला ग्राने पर रामचंद्र ने सीता का पाणिब्रहण किया। अयोध्या धाने पर महा-राज दशरथ ने इनके राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ करा दी। मंथरा नाम की एक दुष्टा दासी के कहने पर रानी कैंकेथी ने महाराज दशरथ से राम को चौदह वर्ष का वनवास तथा भरत का राज्याभिषेक करने को कहा। महाराज दशरथ वचन-बद्ध थे । रामचंद्र ने सहर्प वनवास स्वीकार किया और गैरिक वसन धारण कर वन की घोर चल दिये। उनके साथ उनकी ग्रद्धांगिनी सीता तथा अनुज लष्मण भी चले। भरत उस समय प्रपने ननिहाल में थे। श्रयोध्या श्राने पर तथा सभी वार्ते ज्ञात होने पर उन्होंने सिहासन पर वैठना श्रस्वीकार किया श्रीर राम को वापस युलाने के लिए वन की श्रीर चल दिये। राम ने उन्हें यह समभा वुभाकर वापस कर दिया कि वह पिता की श्राज्ञा से वनवास के लिए श्राये हैं श्रीर चौदह वर्ष की श्रवधि पूर्ण होने पर ही श्रयोप्या लीटेंगे। भरत ने श्रयोध्या लीटकर रामचंद्र की चरण-पादुकात्रों को सिंहासन पर रखकर राजकार्य प्यारंभ किया । रामचंद्र चन पर्वतों में तथा ऋषियों के घाश्रमों में घुमते रहे। एक स्थान पर सूर्पणखा नामक एक राज्ञसी ने एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर उनसे घपने साथ विवाह की याचना की। उन्होंने पहले तो उसे सममाने वकाने का प्रयत्न किया किंतु बाद को लदमण से फहकर उसके नाक-कान कटवा लिये। उसने जाकर दिरिणापथ में रहनेवाने राचलों, खर घोर दृषण को षपनी कथा सुनाई धाँर उनसे राम के साथ युद्ध करने के लिए कहा । यह दोनों रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए जाये शीर उनके वाणों से मृत्यु को प्राप्त हुए। शूपंराखा ने यह सब समाचार रावण को दिवा तव यह भाकर हिसी मकार सीता को इंटकारएय से हर ले गया।

राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को खोजना प्रारंभ किया। श्राश्रम से कुछ दूर जाकर उन्हें जरायु नामक एक गिद्ध-राज मिला हो पय पर चत-विचत होकर पड़ा हुआ था। उसने वताया कि सीता को लंकाधिपति रावचा हर ले गया है। उसके बाद हनुमान के प्रयत्न से रामचंद्र ने सुग्रीय से मित्रता की तथा उसके भाई वालि का वधकर उसे दुचिणापय का श्रधिपति यनाया । सुग्रीय ने सीता की खोज के लिए दूत भेजे। इन्छ दिनों याद हनुमान ने श्राकर समाचार दिया कि सीता लंका में रावरा के यहाँ श्रशोक-चाटिका में वंदिनी हैं। राम ने वानर तथा भल्लुकों की सेना लेकर लंका पर शाक्रमण किया। रावरा का छोटा भाई विभीपरा धाकर रामचंद्र से मिल गया। उसकी सहायता तथा भ्रपने युद्ध-कौशल से उन्होंने पुत्र-पोत्रों सहित रावण का वध किया और विभीपण को जंका का राज्य दिया। सीता को मुक्त कराकर वह पुप्पक विमान से श्रयोध्या वापस श्राये। वनवास की श्रविध पूर्ण हो चुकी थी। उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राज्य-संचालन प्रारंभ किया । एक वार एक साधारया-सी प्रजा ने जब सीता के चरित्र पर रावण के यहाँ रहने के कारण संदेह किया तो इन्होंने सीता को लफ्मण से कहकर वन में छुढ़वा दिया। सीता जाकर ऋषि वाल्मीकि के ग्राध्रम में रहने लगीं। वहीं उनके लव तथा कुश नामक दो पुत्र हुए। रामचंद्र ने श्ररवमेध यज्ञ का श्रायो-जन किया। लंब तथा कुराने यज्ञ के अरव को रोक लिया श्रीर उसके सभी रक्तकों की युद्ध में पराजित कर दिया । रामचंद्र जी स्वयं थाये थौर वहाँ उन्हें किसी प्रकार यह ज्ञात हो गया कि यह लव तथा कुश उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को भी पहचाना शीर उनसे श्रयोध्या वापस चलने के लिए कहा । सीता ने एक यार परित्यक्त होकर उनके साथ जाना सस्त्रीकार किया श्रीर पृथ्वी में समा कर अपने प्राण दे दिये। रामधंद्र तब तथा कुरा को लेकर श्रयोध्या श्राये झीर उन्हें राजकार्य सौंप कर स्वर्ग चल दिये ।

रामदास-एक प्रसिद्ध वैत्णव भक्त । अक्वरी द्रावार के २० प्रधान कलाकारों में इनका भी नाम है । ये सुरदास के पिता कहे जाते हैं; किन्तु ये सुरदास कीन हैं, कहा नहीं जा सकता । भारतीय संगीत में इनकी गणना, तानसेन तथा वैज् प्रादि के साथ की जाती है ।

रामानंद-रामानंदी सम्प्रदाय के प्रवर्तक। लोक प्रसिद्ध है कि ये रामानुज के शिष्य थे। साधारणतः १४वीं या १४वीं शताब्दी ही इनका शाविभीय काल माना जाता है। रामानुज सम्प्रदाय के सभी बंधनों को इन्होंने शिथिल कर दिया। ये नीच जाति के लोगों को भी दीजित परते थे। इनके अंथ संस्कृत में हैं केंग्रज एक पद हिंदी में मिला है। गुजसी चौर कवीर रामानंद के ही जिस्य थे। रामानुज-वैरणव भक्ति के प्रचारक चार शाचारों में से एक। इनका जन्म हारीत गोजीय माताल पंश में मृतपुरी में हुआ था। यह स्थान महान के चंगजपत जिले में है। इनकी जन्म तिथि १०१० ई० मानी जाती है। १६ पर्ष की श्रवराग में ही इनका नियाह हुआ। उसके उप ही की

दिनों के बाद इन्हें पिता का देहान्त हो गया। इसरे बार इन्पेंने मेराच ले जिया। पूर्वांचार्य जी इनके दील गुरु थे। समाग्रह ने विशिष्टाह्र ते सत का प्रचार रिया । इनते मुग्य ग्रंथ ई-६ वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य, २. वेदांन संप्रत ३. वेदांन प्रदीप, ७. वेदांत सार तथा

 मीता भाष्य । इनके ३४ किया प्रसिद्ध हैं । दे० 'याम्नाचार्य' नथा 'ग्रणांचार्य' ।

रावण-प्रक्रित राज्य, पुलस्य का नाती, लंका का राजा नथा सम का राहु। इसी के यथ के लिये सम ने खबतार उलम् विचा। रावम् भनोट पंटित, युद्धिवादी श्रीर यदा आर्ता किए भक्तः या । सम रावरा का सुद्धः भार-नीय इतिहास में धानि प्रसिद्ध घटना है। दै० 'अय-विजय', 'सम' तथा 'सीता'।

राह-एक असुर। एककी माता का नाम सिंहिका तथा पिना पा नाम विश्वचिनि मिलता है। यहा जाता है कि ममूद्र मंधन के बाद विष्णु जब मोहनी का रूप धारण बर, देवनाची के बीच अमृत का वितरण कर रहे थे तो इनने भी देवनायों में सन्मितित होकर असत पान कर निया था। सूर्य घीर चंद्र ने उसके इस कृत्य की देख निया था धीर विष्यु को उसका समाचार दे दिया था। दिल्यु ने प्रापने सुदर्शन चल से इसका सर धर से घलग यर दिया था, विनु शमृतपान से श्रमर हो जाने पारण यह दो भागों में भी जीवित सा । मन्तक 'राह्र' नभा यर्रंभ 'येमु' के नाम से विषयात है। इस घटना के धाधार पर मूर्व तथा चंद्र के अति उसकी शयुता का रत्म भी गाना जाता है कि गहु शवनी इसी शबुँता को मुर्व तथा चंद्र के ब्रह्म के रूप में व्यक्त करता है। सह धाठ घरवां के प्रिन रथ पर धानीन माना जाता है। प्रहरा के समय वह श्रपने हुन्हा रथ पर पवन-वेग के घरवों द्वारा परिचालित होकर सूर्य ग्रयचा चंद्र की घोर ध्रमगर होता है।

राम-रे० फार्सा ।

रुकिमर्गी-बिद्भंगज भीष्मक की बुर्जा । यह लपमी के खब-नार के रूप में स्वीकृत हैं। इनके मींद्र्य की प्रशंसा सुनकर कृत्रा इनके प्रति चनुक्त हो गए थे। कृत्रण के सुंदर स्वरूप नथा दीएना बादि पा समाचार सुनकर इन्होंने भी धपने मन-मंदिर के देवना के रूप में उनको प्रतिष्ठित कर निया था। हिंतु इनके पिना ने जगर्मध के कहने पर ज़िज़ु-पाल के साथ इनरा पाधिकहरा करने की बात स्थीकार पर रोग्या। इनका माई रक्षां भी इस थिपव स घरने किया के साथ सहमत था। योग्य वय होने पर पुँचित्रपार्मे विवाह का चायोजन होने लगा । शिशुपाल भवने सायुक्त में कृष्य के सुध भाई के हुव में संबंधित भाः इमित्रक कृषा भी यत्रमाम हो सेकर गुंदिनपुर पर्ने गर। विराध के एक दिन पूर्व संध्या समय अब र्मकर्णा इंटापी की पूजा के लिए मंदिर के सीवर गई मी हाम भी मीरेर के हम पर पहुँच गए चीर नतिसाधी को बारके सम पर थिया पर घाट दिए। उप शिशुपाल रुवा रहती पाटि की पट समाचार मिला सी अन्होंने ंगः स दीम्र किया कीर सभीय पर्वेच पर सामग्रस

भी कर दिया। कृत्या ने अपने पराक्रम से सभी को पराजित किया । कहा जाता है यह युद्ध नर्मदा के तट पर हशा था और रुतमी उसमें मृच्छित होकर गिर पदा था। किंतु रुक्तिमणी के कहने पर कृष्ण ने उसका यथ नहीं किया था। द्वारिका पहुँच कर कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ शामीक रीति से विवाह किया और उन्हें अपनी प्रधान मिएपी बनाया। रुक्मिणी के गर्भ से फुप्ण के दस पुत्र हुए थे थार एक कन्या। रुनिमणी के पुत्रों के नाम प्रयुप्त, चारुदेष्ण, सुपे १ यादि हैं।

रुक्मी-विद्रभराज भीष्मक का पुत्र तथा रुक्मिणी का भाई। यह फंस का धनिष्ठ मित्र था। कृष्ण ने जब रुविमणी की संदरता की प्रशंसा सुन कर महाराज भीष्मक के पास व्यपने साथ रिकमणी का विवाह कर देने की बात कहलाई थी तो इसी ने ध्यपने पिता से कह कर कृष्या को श्रस्वीकृति भिजवा दी थी। कृष्या के साथ शपनी बहन का विवाह, श्रपने मित्र वंस का घाती होने केकारण, यह नहीं करना चाहता था। जब शिशु-पाल के साथ रुक्मिणी के विवाह के भवसर पर कृष्ण ने उपस्थित होकर मंदिर के द्वार से रुक्मिणी का हरण कर जिया थातो इसने शावेश में शाकर श्रपने पिता से कर टाला था कि में कृष्ण का वध करने के बाद ही घर चार्जगा। किंतु कुण के साथ युद्ध होने पर यह स्वयं ही मृच्छित होकर गिर पड़ा था ग्रीर इसकी वहन को कृष्ण से इसके जीवनदान करने के लिए कहना पदा था। चेतना प्राप्त करने पर इसने पूर्वोक्त वचन के खनु-सार कुंदिनपुर की श्रोर कदम नहीं बदाए वरन् भोजराज नामक एक दूसरा नगर प्रतिष्ठित कर उसमें रहने का निरचय किया।

रुद्र-साधारणतः रुद्र शब्द शिव का पर्याय है। रुद्र एक वैदिक देवता भी हैं। रुद्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भित्र प्रराणों में भिन्न-भिन्न कथायें मिलती हैं। कहा जाता है कि प्रह्मा ने मुद्ध होकर श्रपने एक केश से एक पुरुष की सुष्टि की जो जन्म लेते ही विकराल शब्द कर के रोया। इसीलिए उसका नाम एद हो गया। ब्रह्मा ने इन्हें सप्टि रचने को कहा लेकिन इन्होंने बड़ी तामसी सन्दि रच ढाली । इसीलिए इन्हें केवल सन्दि-संहार का फार्य दिया गया । दे० 'शिव' ।

रूप गोस्यामी-चैतन्य महाप्रमु के प्रधान शिष्य । इनके भाई 'सनातन' भी चैतन्य के प्रधान शिष्य थे। बृन्दायन यादि में चेतन्य मत का इन्होंने बहुत प्रचार किया। रेंग्युका-राजा प्रसेनजित की कत्या, जेंसदक्षि की पत्नी श्रीर पाग्यराम की माँ। जल-विहार करते समय चित्ररय पर मोदित हो उन्होंने इसमे व्यभिचार किया। घर लीट्ने पर जगद्वि प्रपने योगयल से यह सब जान गये श्रीर व्यपने पुत्रों को इसका सिर काटने की कहा। तीन पुत्रों ने अस्वीकार किया किंतु परशुराम ने सिर काट टाला। बाइ में परशुराम के कहने से जमद्रित ने इनको जीवित षर दिया । दे० 'परशुराम' ।

रेवर्ती-राज्ञा रेवन की पुत्री तथा श्रीहामा के काई बल्हेर की पन्ती। देश 'बलसम्'।

रैदास-रामानंद की शिष्य-परंपरा के एक प्रसिद्ध संत तथा कि । ये जाति के चमार थे। कहा जाता है कि मीरा-वाई ने इनका शिष्यत्य प्रहण किया था। इनकी माता का नाम घुरिबनिया और पिता का नाम रम्यू था। ये कवीर के समकालीन थे। इन्होंने अपना एक मत भी चलाया। इन्होंने अपना एक गत भी चलाया। इन्होंने वेवकी के सातर्वे गर्भ को देवी विधान से धारण कर लिया था और उसी से वलराम की उत्पत्ति हुई थी। यदुवंश का नाश होने पर जब वसुदेव ने द्वारिका में शरीर-त्याग किया या तो यह उनके साथ सती हुई थीं। वसुदेव जिस समय देवकी के साथ मथुरा में कारागृह में वंदी थे उस समय यह नंद के यहाँ थीं और वहीं इन्होंने वलराम को जन्म दिया था।

लंका-एक द्वीप का नाम। यह रावण की राजधानी थी। त्रिक्ट पवत पर वसी यह नगरी स्वर्णनिर्मित थी। लंकिनी-एक राजसी का नाम।

लद्मगा-१. दाशरिथ राम के छोटे भाई। ये सुमित्रा के

रीरच-एक भीपण नरक। दे० 'नरक' ।

पुत्र श्रीर उमिला के पित थे। १४ वर्षों तक इन्होंने किंठन वत साधना कर राम वनवास के समय राम श्रीर सीता की सेवा की। मेघनाथ की शक्ति लगने पर ये मूचित्रत हुए, किंतु संजीवनी वूटी से पुनः जीवित हो गये। इन्होंने ही मेघनाथ का घघ किया। र. एक

प्रसिद्ध मध्यकालीन वैष्णव भक्त ।
लच्मी-विष्णु की पती। समुद्र-मंथन के फलस्वरूप निकले
हुए १४ रहों में से यह भी एक थीं । यह शब्द ऋग्वेद
में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ इसका शब्दार्थ सीभाग्यवती है।
ध्यर्थवेद में सीभाग्य और दुर्भाग्य के धर्थ में भी पयुक्त
हुआ है। तैत्तरीय उपनिपद् में लफ्मी और श्री को
धादित्य की पत्नी कहा गया है। शतप्य बाह्मण के
धनुसार प्रजापति ने श्री को जन्म दिया। पौराणिक
साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय में धनेक गायाय
मिलती हैं। ये धन की ध्यिध्ठात्री देवी हैं। इनका
वाहन उल्लू है। सीता और रुश्मिणी इन्हों की ध्रयतार

लच्मीवाई-१.एक प्रसिद्ध हरिभक्ति परायणा महिला । २. - फाँसी की रानी जो गदर में अंग्रेज़ों के हाथ से मारी

कही गई हैं।

गईं। लखा-एक प्रसिद्ध मध्यकालीन हरिभक्ति परायण महिला।

लघुजन-मथुरा के एक प्रसिद्ध राजवंशीय वेद्याव भरत।
लहू-एक प्रसिद्ध वेद्याव भरत। एक बार वंगाल में कुछ
रापत लोग इनकी विल घड़ाने जा रहे थे; किंतु देवी ने
रायं प्रकट हो बहुतों का सिर काट टाला। रोप लोग
किर वेद्याव हो गये।

लिलता-एक गोपी जो राघा की सदी घी। सब-दे॰ 'कुश'। लाखाजी-मारवाइ-निवासी, जाति के ढोम, एक परम भवत । लोग इन्हें हनुमान-वंशी कहते थे । मारवाइ से साप्टांग दंखवत करते हुये ये जगन्नाथ पुरी गये । मसिद ये कि जगन्नाथ जी ने इन्हें श्रपनी पालकी भेजी थी। बड़े-बड़े राजे इनका दर्शन करने श्राते थे । लालाचार्य-एक प्रमुख वैप्याय भक्त । कहा जाना है कि

लालाचार्य-एक प्रमुख वैष्णाव भक्त । कहा जाता है कि ये स्वामी रामानुज के जामाता थे । ये सब संतां को श्रपना भाई मानते थे । इन्होंने एक बार माला पहिने एक शब देखा । उसे श्रपने वर ले श्राये और विधिवत उसका श्रंतिम संस्कार किया ।

लिंगपुराग् — श्रष्टादश महापुराणों में से एक । रलोक संख्या ११००० है तथा प्रकृति तामसी कही गई है। इसका श्रिधकांश भाग विधि-विधान श्रीर कर्मकांड से पूर्ण है। लिंग पूजा इसका मुख्य भाग है; पर भौतिक लिंग पूजा के श्रर्थ में नहीं है। यह न्वीं सदी से पहिले का नहीं है। लोमश — श्रसिद्ध ऋषि। इनकी दीर्घायु श्रसिद्ध है। कई कल्पों तक इन्होंने तप किया श्रोर कई श्रयतारों के चमत्कार देखे। इनका नाम चिरंजीवी भी है।

वरुगा एक प्रधान वैदिक देवता । ये जल के अधिपति कहे गये हैं। पुराणों में इनकी गणना दिग्पालों में की गई है। ये पन्छिम दिशा के दिगुपाल हैं। पुरालों के श्रनु-सार वरुण कश्यप के पुत्र हैं । वरुण वर्तमान समय में भी धार्मिक जनता के द्वारा जल के देवता माने जाते हैं। साहित्य में ये करुण रस देवता कहे नए हैं। त्रलि-राजा वैरोचन के पुत्र तथा महाद के पौत्र। ये प्रसिद्ध दानी घौर भक्त थे। इन्होंने ११ यज्ञ किये थे। १०•वं यज्ञ के समय इंद्र भयभीत हुये कि कहीं उनका इंद्रासन न छिन जाय । उनके प्रार्थना करने पर विष्णु ने वावन संगुल का रूप धर इनसे ३५ पग पृष्वी दान माँगी। दान पाकर विराटरूप घर उन्होंने पृथ्वी, श्वाकाश श्रीर पाताल को नाप लिया। श्राधे पग के लिये बलि ने कहा कि मेरा द्याधा शरीर नाप लें। इस पर बाह्मण रूप छोड़ विष्णु साचात् रूप में मकट हुये शोर विज को मुँह-माँगा वरदान दिया । दे० 'वामन' । वसिष्ठ-प्रसिद्ध चेदिक ऋषि । सप्तर्षियों तथा प्रजापतियाँ में से एक। विश्वाभित्र से इनकी प्रतिद्वंदिता प्रसिद्ध है। इनके पास निदनी नामक कामधेनु थी उसी के स्वामी होने

वसिष्ठ स्पैवंश के पुरोहित थे। इनकी नां। का नाम सरंघती था।
वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता का नाम। ये पम के बहनोएँ
थे। इनकी पत्नी देवशी कंस की बहन थीं। दे० 'कृष्ण',
'देवकी' तथा कंम'।

के कारण इनका नाम वसिष्ठ (सर्वस्य के स्वामी) पढ़ा । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं । कहा जाता है कि

एक बार मित्रावरुए का दर्वशी को देखकर वीर्यपात हो

गया और उससे भ्रगस्य भीर वसिष्ट की उत्पत्ति हुई ।

वामन पुराण-१= पुराणों में से ११वां पुराण। इनकी रलोक संख्या १०००० मानी गई है। शुरातः इसमें विष्यु के वामन भवतार की कथा है। इसरी रचना १६

यो जनाय्या में हुई है। पुरारों के 'पंच नचलों' में से एक भी एक्टा इसमें नहीं मिलते हैं।

नामा-विष्यु के अपनारों में से दिनीय । हिस्एयाच जब पूर्वी हो लेकर पाताल को भागा तभी पृथ्वी का उद्धार पाने के जिये निष्यु का यह भवतार हुना था। दे० 'हिरम्पाव' तथा 'राय-विजय'।

बाराहपुराग्-१= पुगर्यों में एक पुराग् । इसको स्वयं विष्यु ने क्या है। इसकी मञ्जूति साध्यक है। इसमें विष्णु के बागाइ प्रयतार की कथा सुगय है। इसका रचना काल संगतनः १२वी शताब्दि हैं। वास्तविक श्लोक संख्या 50000 K 1

वासव-दे॰ 'एंट्र'।

त्रामुरी-पातान में रहनेवाले नागराज । समुद्र-मंथन के समय देवातुरों ने रज्जा के रूप में एनका उपयोग किया भा। दे० 'सेप'।

विभ्यावली-प्रसिद्ध राजा विल की पनी ।

विजय-दे॰ 'जय-विजय'।

चिट्टलसाथ-मसिङ धेक्क्याचार्यं वल्लभाचार्यं के पुत्र तथा पुष्टि सार्ग के प्रथम उत्तराधिकारी । 'दो सी वावन वैष्णव की य तां तथा 'चौरासी वैष्णपन की वार्ता' के रचयिता श्रया संहातनसी वहीं कहें जाते हैं, यश्रिष यह मत

मर्थमान्य नहीं है। इनके सात पुत्र थे। बिद्धर-१. प्याम के औरस पुत्र जो दामी के गर्भ से उत्पन्न थे। ये प्रतराष्ट्र और पांचु के भाई थे। प्रतराष्ट्र के शासन काम में ये सद्देव न्यावपूर्ण और सत्य परामेश देते आये। महाभारत युद्ध रोकने का इन्होंने भासक प्रयस्त किया पर इनकी न चली। दुर्वीधन के यहाँ समभीता कराने के ियं प्राते समय कृष्ण विदुर के यहीं हो। ठर्रे थे, दुयों-पन के यहाँ नहीं। दें० 'खबिका', 'पांदु' तथा 'धनराष्ट्र'। २. जोचपुर के एक प्रसिद्ध भक्त । भक्तमाल में इनका यगंन है।

विदुरानी -परमनीतिज्ञ विदुरकी पन्नी । यह कृष्ण के प्रति धनन्य प्रेम रम्पती थीं । घर घाने पर प्रमातुर हो इन्होंने केते का दिवका कृष्ण को विकास और सार फेर्स्सा ग्हें। एष्ट भी बेंस से खाते गये।

यिदेह-मिथिया के राजा। सोता का जन्म इसी वंश में हुता था।दे० 'निनि'।

विद्यापनि-वैष्यप्रभक्तनमा विष्यातः मैथिन कवि । इनके रिना रा नाम गण्यति नया विनामह का जयहत्त था। निधित्रानरेन कीर्नियित के वर्ती ये राज्यकविथे। ये र्पशास के समयामधिक ये तथा सहकृत, सैथित एवं पंगडाके विरान् ये । इनहीं भाषा पूर्वी हिंदी तथा सैयिली है। संस्कृत के १३ में में की स्वना इन्होंने की है, जिनमें प्रसन्तर्भारा, रीयसबंदय सार, दुर्गा नरगिर्दा। आदि बहेत-नीप हैं। मैबिनी में इसरी पदावनी उचहोटि के सादित्य में मिनो धानों है। ये भन थे, या श्रंगारी कवि थे। इस पर विद्रार्थी में सउनेद्र है।

विभागा गाउँ के होटे भाई। गाउँम एन में जन्म होने पर भी ये हरिमक थे। मीता की लीश देने के निये जब इन्दोंने बढ़ा तो सदल में जान मारका इन्हें निकाल

दिया। तय ये राम की शरण में व्याये। राम ने उसी समय इन्हें लंका का राज्य दे दिया। इन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य वतलाया था। रावण के मरने के बाद यही लंकेश हुए।

विमला-राघा की एक सखी।

विरोचन-एक दैत्य। महाद का पुत्र तथा विल का पिता। कहा जाता है जब गाय-रूपी पृथ्वी का दुग्ध निकाला गया था तो इसने असुरों के वत्स (बछुड़े) का कार्य

विश्वरूप-स्वप्टा के पुत्र का नाम । ये हुंह के गुरु थे पर कालांतर में इंद्र द्वारा ही इनकी हत्या हुई। इस हत्या के चार शंश ्ष्रथ्यी, जल, बृज धोर नारी में पढ़े जिससे उसर, काई, गोंद धौर खार्तव को उत्पत्ति हुई। विता ने इनकी मृत्यु से क़ुद्ध हो वृत्रासुर की उलि

विश्वाभित्र-एक ऋषि। ऋग्वेद के धनेक मंत्रों के निर्माता। भ्रयोद में इनका उल्लेख कुश वंश के महाराज कुशिक के पुत्र के रूप में मिलता है। किंतु वाद के साहित्य में यह पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र कहे गये हैं। कहा जाता है, सबसे पहले महाराज गाधि के सव्यवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे उन्होंने ऋषि ऋचीक को समर्पित कर दी थी। इन्हीं ऋचीक ने एक बार अपनी खी सत्यवती को दो चरु लाकर दिए श्रीर कहा था कि इनमें से यह एक चरु तुम खालो, उससे तुम्हें बाण्यणुग्-संपन्न एक प्रत्न होगा स्नीर यह दूसरा घर ध्रपनी माता को भिजवा दो। इससे उन्हें चत्रियगुण-संपन्न एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा । ऋषि के यह कह कर चले जाते ही महाराज गाधि व्यवनी खी सहित उनके छाश्रम में उपस्थित हुए। सत्यवती ने अपनी माता तथा पिता का समुचित रूप से स्यागत किया घौर घपनी माता के सम्मुख ऋषि के दिये हुए दोनों घर लाकर रख दिये । सत्यवती की साता ने यह सोचकर कि उन्होंने श्रपनी पनी को ही घच्छा चरु दिया होगा। यह चरु जो ऋचीक नै अपनी खी के लिए दिया था, खा लिया। इस चरु के कारण उनको माहालगुग-संवत्त विश्वस्य नाम का एक पुत्र हुआ। यही विरवर्ध श्रामे चल कर श्रवने बाह्य तेज क कारण विस्वामित्र की संज्ञा सं संवोधित मत्यवती को दूसरा घर खाना पदा था; जिससे उनक चत्रिगुयगा-संपत्तजनदग्नि नामक पुत्र हुत्रा था। विस्वान मित्र के जीवन के संबंध में जितनी कथाएँ प्रमलित हैं उनमें सबसे प्रधान ब्रह्मार्वि बसिष्ठ के प्रति उनकी प्रति-दंदिता की है। ऋग्वेद में भी इस संबंध के कुछ उन्नेस मिलते हैं। दीनों ही महर्षि थे श्रोर दीनों ने वैदिक् ऋचार्थों का निर्माण किया था। विश्वामित्र की ऋषाप व्ययेद फे तृतीय संदल में मिलती हैं, जिस में गायबी मंत्र भी है। यसिष्ठ ने सप्तम मंदल की भद्रवास्त्रों का निर्माण किया था। महाराज सुदास के यहाँ राज-पुरोहित के न्यू में विख्वामित्र तथा बसिष्ठ दोनों के ही रहने का उरनेन मिनता है । यसिछ, विश्वामित्र को

चत्रिय कल में उत्पन्न होने के कारण हीन दृष्टि से देखते थे। विरवामित्र श्रपने को स्वयं वसिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्पि कहलाना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने वसिष्ठ पर वल-प्रयोग भी किया था। उनके सी पुत्रों का वध कर डाला था। कहा जाता है कि वसिष्ठ ने भी इस पर कोधित होकर उनके भी पुत्र का वध कर दिया था। महाभारत में एक कथा है कि एक बार विरवामित्र ने गंगा से भी वसिष्ठ को लाने के लिए कहा था, किंतु जय गंगा उन्हें उनके पास नहीं लाई थीं वरन् उनकी पहुँच के वाहर एक सुरिचत स्थान में पहुँचा ग्राई थीं तो इन्होंने गंगा की धारा को रक्तमय कर दिया था। रामायण सें विसप्ट के प्रति इनकी प्रतिइंद्विता की कथा दूसरी प्रकार से विणत है। महाराज के रूप में यह प्रायः विसप्ट के आश्रम में थाया करते थे। एक वार इन्होंने वसिष्ठ की एक संदर कामधेतु को विना पृछे खोलकर अपने वहाँ ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु कामधेनु अपनी अर्गला तुड़ाकर भाग गई। जब इन्होंने उसे यत्नपूर्वक ले जाने का प्रयत्न किया तो वसिष्ठ के पुत्रों ने इनका मार्ग रोका। युद्ध श्रारम्भ हुन्ना, जिसमें इन्होंने वसिष्ठ के पुत्रों का वध कर डाला । उसके बाद स्वयं वसिष्ठ ने उपस्थित होकर इन्हें पराजित किया। चत्रिय को बह्मतेज के सम्मुख ग्रपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार अपमानित होकर उन्होंने घोर तपस्या के द्वारा अपने को बाह्य वर्ण में परिवर्तित करने का प्रयस्न किया। जब यह घोर तपस्या में निस्त थे तो तादका रामसी तथा उसके पुत्रों ने इन्हें बहुत कप्ट देना प्रारम्भ किया। उनसे भ्रपनी रचा करने के लिए यही राम तथा लपमण को दशरथ से कहकर अपने घाश्रम लिया ले गये थे तथा मार्ग में ताड्का का वध कराया था । विरवामित्र ही राम तथा लघमण को अपने षाश्रम से धनुषयज्ञ के समय जनक के यहाँ लिया तो गये थे तथा राम के द्वारा धनुर्भंग कराकर सीता के साथ उनके विवाह में सहायक हुए थे। विश्वामित्र ने वसिष्ठ के प्रति घपनी प्रतिद्वंद्विता की भावना के वशीभूत होकर ही एक बार त्रिरांक को वसिष्ठ के घस्वीकार करने पर भी सदेह स्वर्ग भेज दिया था। इनकी घोर तपस्या को देख फर एक बार इंद्र भी विचलित हो गये थे छोर इस भय से कि फर्टी विशेष शक्ति का संग्रह कर यह मुकसे इंद्रत्व म छीन लें मेनका को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र का ध्यान भंग हुआ था श्रीर मेनका के प्रति वह आकिपत हुए थे। उसी के फलस्वरूप गकुंतला का जन्म हुया था। विश्वामित्र की अपने इस एरप से इतनी बलानि हुई थी कि वे घपना पूर्व-स्थान पीदकर हिमालय में तपस्या करने चले गये थे। छंत में देवताओं के कड़ने पर वसिष्ठ ने इन्हें ब्रह्मर्पि के रूप में स्वीकार कर लिया था।

विष्णु-हिन्द् तिदेवों में इनका द्वितीय स्थान है।
भाषेद में इनका उठलेख प्रमुख देवताओं में नहीं
मिनता, क्लि प्राह्मण-प्रंथों में, इन्हें विशेष महस्य प्रदान
किया गया है। चारवेद में इनका उत्तेख विश्विकम
कार्याय तीन देनों में समस्त विश्व का धितकम

करनेवाले के रूप में हुआ है। इन तीन उगों की व्याख्या विद्वानों ने ग्रप्ति, विद्युत् तथा सूर्य-प्रकाश की अभिव्य-क्तियों के रूप में की है। इन्छ जन्य विद्वानों ने सूर्य के उदय, ग्राकाश में स्थिति तथा श्रस्त होने को ही तीन हगों के रूप में स्वीकार किया है। संभवतः इसी कथा को पुराणों में वामन के तीन उगों में विस्तृत किया गया है। मनु ने श्रपनी स्मृति में भी इनका उल्लेख किया है, किंतु उसमें भी फेवल एक बढ़े देवता के रूप में ही। महा-भारत में इन्हें त्रिदेवों में स्वीकार किया गया है। जला सप्टि के निर्माता हैं, विष्णु उसके पालनकर्ता हैं भीर शिव अथवा रुद्र संहार करनेवाले । कुछ स्थानां में इनका वर्णन प्रजापति के रूप में मिलता है और त्रिदेव केवल इनकी तीन श्रवस्थाश्रों के रूप में स्वीकार किये गये हैं। इस प्रकार विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वप्रमुख स्थान पाते हैं। इनका निवास-स्थान चीरसागर माना जाता है, जहाँ इन्हें शेपनाग की शैया पर लपनी के साथ शयन करते हुए चित्रित किया गया है। इसी श्रवस्था में इनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई थी और उस पर गला का जन्म हुशा था। विष्णु में सत्व-गुए की प्रधानता मानी जाती है। अपने इसी गुए के श्राधार पर तथा जीवमात्र का पालन करनेवाला होने के कारण इनके संसार में २४ वार अवतरित होने की भी कथाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद तथा शतपय बाह्यण में इनके सम्बन्ध में कुछ ऐसी कथाएँ हें जिन्हें श्रागे चलकर पुराखों में वाराह, मत्स्य, कूर्म तथा वामन श्रादि श्रवतारों के रूप में विकसित किया गया है। विष्णु के यह श्रवतार निम्नलिखित हें-- त्रह्मा, वाराह, नारदः नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय यज्ञ, भाषम्, श्रभु, मत्स्य, कुर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदन्यास, राम, वलराम, कृष्ण, बुद्ध, हंस, ह्यश्रीव तथा कल्कि। इनमें से अन्तिम कल्कि श्रभी होने को कहा जाता है। किंतु इन २४ अवतारों में प्रधानता १० को ही दो जाती है--मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह वामन, परश्चराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, श्रीर कविक । देवासुर के समुद्र-मंथन के समय सुमेर को जल में धारण करने के लिए इन्होंने कल्लुए का रूप धारण किया था और उसके दारा जो लप्नी, एक सौन्दर्यमयी रमणी, प्राप्त हुई थी उसे अपनी शर्दांगिनी के रूप में रचीकार किया या। इनकी रूपरेखा के सम्बन्ध में उत्लेख हैं कि ये रयाम-वर्ण तया चतुर्भुज हैं और सदा युवा ही रहते हैं। इनके घारों हाथों में शहु, चक्र, गदा तथा पद्म कहे जाते हैं। इनके शहु का नाम पाँचजन्य, चक्र का नाम सुदर्गन और गदा का नाम कौमोदकी है। इनके धनुष का नाम सार्ह तया तलवार का नाम नंदक है। वेनतेय नरुद इनका पहिन माना जाता है। गंगा की उत्पत्ति इन्हीं के चरणों मे पही गई है। इनके पर्याय की संन्या सहनों तक जाती है। विष्णु पुराग्।-चष्टादरा में नृतीय महापुगण । इसकी श्लोक संर्या २३००० तथा प्रकृति सार्यिक मानी गई है। पुरायों के सबसे प्रधिक लएका भिष्य प्रगया में मिनते हैं। महाशित संध में वेयल ७००० रतीय हैं। पुरालों में भागवन ये जद इसी का स्थान है।

धीरभद्र-शंकर के गान । सती ने इस यज्ञ में प्राण त्याग ित्या । यह सुनहर प्रोप में त्या शंकर ने सपनी जहा ना एक दाल प्रत्यी पर पटक दिया जिससे चीरभद्ध की एवित हुई । धीरभद्ध ने दस का यज्ञ विश्वंस किया । दे० 'दुए' तथा 'सती' ।

मृत्र न्यास्य ने कुछ हो सबनी जय से इसे उत्पत्न किया या। इंड को इसने स्वर्ग से हटा दिया था। पदस्युत इंड ने कुर्यास को कहा से यद्भ बनायत् इसका वध किया।

दे॰ 'विरवस्य , 'इंद्र' तथा 'खप्टा'।

गृं त्यम-मज्ञ-भूमि में गोछ ज फे समीप स्थित एक पन ।
एक्ष्म ने सपर्ना स्थिकीय याल-लीलाएँ यहीं की थीं ।
फंम के द्वाम मेले गए दानचों का संहार यहीं हुझा था
तथा एक्ष्म ने गोपियों के साथ रास-नृत्य भी यहीं किया
था। मध्य-युग में महमूद गजनवी ने सपनी संदारकारी
प्रकृति से हुसे संपूर्णतः नष्ट करा दिया था। साधुनिक
गृं दायन हम दुर्घटना के बाद धैतन्य महाप्रभु हारा
समाया गया था।

पुक-एह दानव।

र्युपभानु-राधा के विता और वज के एक व्रसिद्ध गोप। राधा पा इसी कारण ग्रुपमानुकुमारि नाम पड़ा है। गुपली-विचित्रतीय की रानियों खंबिका और संवालिका

री गार्या। धतराष्ट्र के खंधे खाँर पांदु के पीते होने के नारण स्वयती ने जब किर श्रंबालिका को ब्यास के पास गर्म भारण करने के लिये भेजा, तो श्रंबालिका ने स्वयं न जाकर श्रपनी दासी को ही श्रपने वस्त्र पहना कर भेजा

था जिसमें बिदुर की उत्पत्ति हुई थी।

मृहस्पति-ऋषेषं में इनका उल्लेख एक देवता रूप में मिलता है। उसमें इनकी स्परंखा सप्तमुखी गया धंग श्रीर पंग युक्त वर्गित है। इनकी उत्पत्ति जैतरिंग के महातेज से मानी गई हैं; जिससे इन्होंने जन्म के समय समस्त खंधकार को ध्वस्त कर दिया था। एउ म्यानों पर इतरा वर्णन धरिन के समान भी मिलता है। मुद्द श्रंशों में इनके पुरोहित होने का भी उल्लेख हैं, जिसमें इन्हें देवताओं तथा मनुष्यों में संबंध स्था-पित सरनेवाला तथा मनुष्यमात्र का फल्याक्कारी भी भरा गया है। एक स्थान पर देवताओं के पिता के रूप में भी एन्हें गंबीयिन दिया गया है। कुछ ऋचाओं में इस्टें जाञ्चल्यमान, म्बर्लिम तथा धन-गर्जन में श्रपनी याणी प्राफ करने बाणा भी बद्दा गया है। किंतु बाद के साहित्य में यह एक धावि तथा देवताची के गुरु के रूप में मिरते हैं। इनके पिता का नाम शंगिरा मिलना है, ियमें इन्हें क्रोंगिरम् की मंजा मास हुई थी। इनकी सी का नाम नास पा, जिन्हें एक बार सीम् इस्ल कर ले गमा था। भवनी पर्या की बास करने के लिए इन्हें सीम (धर्) से पोर सुद्ध परना पदा था जिसमें स्वयं महादेव में भी उपस्थित होतर इन्हा पए छिया था। इति में मुगा में पासर पुछ छोन किया या चीर ताम इन्हें दिखना दी थी। नारा है गर्थ में स्थित शियु जो चंद्रमा दा मा, यह तमे ही ये दिया गतु था। प्रदानति ही गरमा नव प्रतों में भी दी जानी है। दे॰ 'चंद्रमा'।

वेदेही-दे॰ 'सीता'

वैयस्वत-एक मनु। ये सूर्य के पुत्र थे। इनकी छी धरा से इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। बाद को वसिष्ठ ने कन्या इला को ही पुत्र रूप में बदल दिया, जिसका नाम सुतुम्न हुखा। दे० 'सूर्य' तथा 'इला'।

व्यास-सत्यवती नामक धीवर की कन्या के गर्भ से महिष परागर के छोरस पुत्र। भागवत में ये विष्णु के शवतार माने गये हैं। एक द्वीप में जन्म होने से इनका नाम कृष्ण द्वेपायन पढ़ा। महाभारत श्रोर वेदांत दर्शन के सूत्रों के रचयिता यही कहे जाते हैं। दे० 'सत्यवती'

त्तथा 'पराशर' ।

शंकर् (आचार्य)-विख्यात तत्ववेत्ता। इनका जन्म सं॰ ७८६ में मालावार के काहाड़ी गाँव में सुप्रसिद्ध नम्बूदी कुल में हुया था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा पितामह का विद्याधर था। ये इतने विलद्यण मेघावी ये कि बाठ वर्ष में ही कठिन दार्शनिक समस्यायों की मीमोसा करने लगे और शीव ही वेद-वेदांगों में पारंगत हो गये। व्रामचर्य ध्रवस्था समाप्त होते ही इन्होंने संन्यास ने लिया। माँ ने विवाह के लिये प्रयस किया पर सर व्यर्थ हुआ। माता की खाज्ञा से संन्यास ले, गोविंदगद नामक थाचार्य से इन्होंने दीचा ली। विधा में पारंगत हो शंकर ने जैन छोर बोदों के विरोध में अर्हेतवाद की संस्थापना की। देश के चारों श्रोर श्रपने मत के प्रचार करने की इन्होंने यात्रा की जिसका नाम 'शंकर दिग्विजय' है। माधव के 'शंकर दिग्विजय' में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। इन्होंने मंडन मिश्र से प्रसिद्ध वादाविवाद किया जिसकी मध्यंस्य मंडन मिश्र की पती भारती थीं। इनका चंतिम शास्त्रार्थ श्रमिनच गुप्त नामक प्रकांडशाक भाष्यकार से हुया था। इसके वाद ही ये भगंदर रोग से पीड़ित हो हिमालय की श्रोर चले गये श्रीर केंद्रारनाम की गुफा में मिविष्ट हो गये। शंकराचार्य भारतवर्ष में दार्शनिकों सबसे घाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्रधान स्तम्भ हैं। इनके मसिद्ध ब्रन्थ उप-निपदों, ब्रह्मसूत्रों पर किये गये भाष्य हैं। इनका 'सहम-नाम' भी मसिद्ध है।

राची-इन्द्र की पत्नी का नाम । इन्हें इंद्राणी भी कहते हैं। रानेरचर-एक बह । यह एक बुरे बह माने जाते हैं। ग्रुम-कार्य इस बह के समय निषिद्ध हैं। शनिवार इन्हों के नाम से हैं।

शर्माक-श्रेषी ऋषि के पिता एक मिसद्द ऋषि । ध्यानमा श्रमीक ने आरोट में रत परीजित को रास्ता न पताया जिससे उन्होंने एक मृत सर्ष इनके गले में दाल दिया। ऋषि-वालकों ने श्रंषी से यह यात कही । श्रंषी ने पुढ़ हो यह शाप दिया कि आज के सातव दिन मर्ष पे उसने से राजा की मृत्यु होगी । ऐसा ही हुआ। दें॰ 'परीचित'।

शर्भग-प्रसिद्ध मक सुनि । यनवास के समय राम इतरे साध्यम में गये थे।

शनिनु-र्नाम पितामद के पिता। इनकी बीरता पर मुख

हो गंगा ने इनकी पत्नी होना स्त्रीकार किया या। शर्त यह धी कि जो संतान होगी उसे जलसमाधि तुरंत ही दे दी जायेगी। सात संतान जलमझ कर दी गई। श्राटवीं संतान 'देववत' (भीष्म) बच गये। ये श्रागे पूर्व जन्म में वसु थे, जिन्हें शाप के कारण पृथ्वी में श्रवतार लेना पड़ा। महाराज शांतनु ने एक बार सत्यवती नामक धीवर-कन्या पर सुग्ध हो उससे विवाह करना चाहा; किंतु उसने यह शर्त रक्खी कि सुभसे जो संतान हो वही राज्यपद प्राप्त करे। शांतनु ने शस्त्रीकार किया किंतु भीष्म ने शाजन्म बस्रचारी रहनें की प्रतिज्ञा कर पिता के मन की बात पूरी की। सत्यवती से विचित्रवीर्य श्रीर चित्रांगद दो संतान हुईं, जिनसे कोरव तथा पांडव वंश चलें। दे० 'भीष्म'।

शिखंडी-महाराज दुपद के एक नपुंसक पुत्र। दे० 'श्रंवा'। शिव (संप्रदाय)-विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित एक वैष्णव संप्रदाय। श्री वल्लभाचार्य ने इसी मत को पुण्टिमार्ग के नाम से चलाया।

शिवपुराण-एक पुराण। श्लोक संख्या २४००० मानी गई है। प्रकृति तामसिक है। इसका अधिकांश शिव-पुजा से संबद्ध है।

शिवि-प्रसिद्ध प्राचीन दानी राजा। इंद्र (याज) श्रौर श्रिप्ति (क्यूतर) ने इनकी परीचा ली थी। शरणागत क्यूतर को यचाने के लिए ये श्रपने शरीर का मांस ही याज को चीर-चीरकर देने लगे श्रीर श्रंत में स्वयं तुला पर वेठ गये। यह देख इंद्र श्रोर श्रिप्ति प्रकट हो गये श्रीर इन्हें वरदान दिया।

शुकदे व—भारत के सबसे महान पौराणिक कथाकार। श्रवण-वस्था में ही पूर्ण तत्वज्ञानी होने के कारण ऋषियों में ये ध्रमणी गिने जाते हैं। ये व्यास के पुत्र हें। शिव जब पार्वती को श्रमर होने के लिए सहस्र विष्णु नाम का उपदेश दे रहे थे, उस समय उस कथा को एक शुक भी सुन रहा था। शिव को जब पता चला तो उन्होंने उसका पीछा किया। उसी समय व्यास-परनी श्रपने शाँगन में खड़ी हो श्रमहाई ले रही थीं। उनको देख शुक-शरीर छोद ये उनके पेट में चले गये शार १२ वर्ष तक वहीं रहे। व्यास महाभारत तथा गीता शादि श्रपनी परनी को सुनाते थे। इस प्रकार गर्भ में ही शुक तत्वज्ञानी हुए। भगवान ने इन्हें गर्भ में ही वचन दिया कि संसार की गाया तुग्हें नहीं व्यापेगी। कालांतर में राजा परीचित को भागवत इन्होंने ही सुनाई। शुक्र-यह देखों के श्राचार्य थे। इनके पिता का नाम

प्रम-यह दत्या के शाचाय थे। इनके पिता का नाम
महर्षि भृगु मिलता है। एक बार जब देत्यराज बलि
यामन को समस्त भूमंडल का दान दे रहे थे, तब यह
उन्हें इस कार्य से रोकने के विचार से जलपात्र की टोंटी
में बैठ गये थे। यह समकतर कि वहाँ कोई बस्तु केंस
गई है, उसे सींक मे सोदकर निकालने का प्रयत्न किया
गया था, जिसमें इनकी एक शांद्र फूट गई थी। उसके
याद ये काने ही बने रहे। इनकी कन्या का नाम
देषयानी तथा पुजों या नाम शंद खोर खमके मिलता है।
एदस्पति वे पुत्र कच ने इनमें संजी सनी दिया सीरों थी।

शूरसेन-मधुरा के एक प्रसिद्ध यदुवंशी महाराज, जो कृष्ण के पितामह तथा वसुदेव के पिता थे। शूपेराखा-रावण की वहन । इसके नख सूप की, भांति होने का उल्लेख मिलता है थीर कहा जाता है कि इसी से इसका नामकरण शूर्पणखा हुया था। जिस समय रामचंद्र, सीता तथा लदमण के साथ वनवास कर रहे थे, यह राम के प्रति आकर्षित हो गई थी, और इसने उनके सम्मुख एक सुन्दरी के रूप में उपस्थित होकर विवाह का प्रस्ताव रक्खा था। राम के श्रस्वीकार करने पर यह लक्ष्मण के पास गई थी, किंतु उन्होंने फिर इसे राम के ही पास भेज दिया था। श्रंत में रामचंद्र ने इसकी वातों से कुँमलाकर लदमण से इसके नाक-कान कटवा लिए थे। श्रपनी यह दुर्दशा कराकर यह खर तथा दूपण नामक दो राचसों के पास, जिन्हें रावण ने भारत भूमि के दित्तणी भाग में अपनी लंका की रहा के लिए रख छोड़ा था, गई। रामचंद्र से जब यह दोनों राचस लढ़ने के लिए घाये तो उन्होंने इनका वधकर ढाला। शूर्पेणुखा उसके वाद घ्रपने भाई रावण के पास गई श्रोर उसने सीता के सोंदर्य का वर्णन उसके सम्मुख किया। इसी के कहने पर रावण ने सीताइरण किया ऋपि शमीक शृंगी-प्रसिद्ध पुत्र ।

शेप- एक सर्पराज, जिनके सहस्र फर्णों पर पृथ्वी के स्थित होने का उन्नेख मिलता है। वासुिक तथा तचक के साथ इन्हें भी रुद्र का पुत्र कहा जाता है। इन्हें ज्ञान का श्रधि-प्ठाता माना जाता है और यह भी उन्नेख मिलता है कि इन्होंने ऋषि गर्ग को ज्योतिप विद्या की शिचा दी थी। पाताल में इनका नियास-स्थान माना जाता है। उन्न स्थानों पर इनका उन्नेख पाताल के श्रधिराज के रूप में भी मिलता है। जिप्णु भगवान चीरसागर में इन्हों की शैया पर शयन करते हैं।

शीनक-शुकदेव ने श्रपनी भागवत कथा का ज्ञान सुत श्रीर शोनकों को दिया था। श्रवासी सहस्त शानकों में ये सबसे प्रसिद्ध थे।

श्री संप्रदाय-एक वैष्ण्य मत जिसके संस्थापक स्वामी रामानुज थे।

शीदामा-कृष्ण्का एक सुखा।

'शमीक'।

श्रीधर (स्वामी)-प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। इन्होंने भागवत की विशद टीका की । दे॰ 'भागवत'।

श्रीरंग-प्रसिद्ध चेप्एव भक्त श्रीर चेतन्य महाप्रभु के प्रमुख िराष्य ।

पंडामक-प्रताद के गुरु का नाम। ये देख-गुरु शुकाचायं के पुत्र थे। क्राद को इन्होंने ही भक्ति का पाठ पराया था। पट चौग-एक प्रसिद्ध स्पेयंशी राजा। धवने नमय के खिद्वतीय राजा थे। देवानुर संप्राम में इन्होंने इंट जी सहायता की थी। इंद ने प्रमण हो इनमें पर मॉगने भी गहा। इन्होंने पहिले घपनी पासु प्री। इंद ने परा

हि फेरन दो मुहुन है। उन्होंने पहा कि मुक्ते थाप मेरे घर निजया दें। एक ही मुहुन में वेघर पहुंचा दिये गये चौर तुम्सी शेष मुहुन हिस्निजन में लगा दिया। इससे इन्हें परमपद की प्राप्ति हुई।

संदर्भण्-रोहिनी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले वसुदेव के दंगर पुत्र तथा हुन्य के बढ़े भाई। मधुरा से वसुदेव के द्वारा भेते हुए मानाए गर्म ने शक्षिहोत्र के बाद हनका यह नामरुरण किया था। दे० 'गर्म' तथा 'बलराम'। संग्र प्रमिन्न श्राप्त । ये एक धर्मशाख-लेखक थे। संजय नाहीं प्यास के जिल्य, कीरवराज धराराष्ट्र के मंत्री तथा पुरोहिन। इनको दिन्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे इन्होंने महाभारत-युद्ध देगा और देगते समय ही कथा के रूप मं उसे धराराष्ट्र को मुनाते गये। संतदान-एक प्रसिद्ध वेल्य-भक्त कवि। इनकी कविता स्र के समान पहीं गई है। इनका जन्म विमन्तानंद जी प्रवंधक के वंश में हुआ था।

संदीपनसुत संदीपन के पुत्र । गोकुत में इनकी एक पाठ-शाला था। यहीं बलराम और हुल्ला पढ़ते थे।

मंपानी-एक गृध, जो जटायुका वहा भाई था। दोनों भाई मृथं के पास तक उन्ना चाहते थे, किन्तु बीच में ही पंख एनके जल गये। संपाती समुद्र के किनारे रहता था। पंगदहनुमान शादि को एमने सीता का पता बताया था। सनस्या-स्यायंगुय मृतु की सी। बहुत दिन तक स्वर्ग में रहने के उपगीत ये होता में रामचन्द्रभी की जननी की हन्या के रूप में प्रस्ट हुई। दे० कीशत्या। सनी दश्र प्रवादीन की स्थाद करायों में से एक। यह

सनी द्रव प्रजापित की सात कन्यायों में से एक। यह शिव को व्याही गई थीं। द्रव ने श्रवने यज्ञ में शिव को यति नहीं दी। इस अपमान से मती ने श्रवने श्राण त्याग दिये। दूसरे जन्म में ये हिमाल्य की प्रती होकर जन्मी। श्रीर शिव के निये भीर तप किया। शन्त में शिव से ही इन हा स्वाह हुआ। दें० 'पार्यनी'।

सत्तमः भागवत की कथा में शुकदेव ने परीचित की स्थानन गान पर इसी मंजा से संवोधित किया है। छर्जुन के पुत्र प्रसिमन्तु के यद पुत्र थे।

क पुज व्यवस्ति क नद् पुज य ।
सत्ययंति - त्यास की माना श्रीर पाराशर की मेयसि । यह
एक श्वीर की परम संदर्भ कस्या भी । एक यार नदी पर
ये प्रश्ति ही श्वी । त्योग से पाराशर प्रति उधर से शा
गये । ये एक देशकर सोहित हो गये श्वीर रित की
गापना थी । मान के एक से सामवर्ता ने स्वीपार किया ।
दस गर्म से रासस की उत्पत्ति हुई । सत्यनती को चिरसीमार्थ का मन मिला था । इनका शस्य पर्याय 'मच्छोहरि' है । हे के 'प्याय' ।

सलाता श्रीमान्य सनुषा नाम। २ इण्याहुर्वश्ची हरिश्चंद्र के भिता। इन्हें का नाम येथा और ब्रिशंक है। विस्तिष्ठ के पूर्वी से इन्हें परिवाद होने का जाप दिया, हिन्तु विश्वामित से मुक्त एक दिया। ये स्वर्धीर स्पर्ध जाना कार्य थे। विश्वामित्र में केल भी दिया किन्तु देवनार्वों से शिरे रहिया और इन्हें विश्वामित्र निर्मित नवप्रत्योंक में कार्यक प्रतास के बहुत विश्वामित्र निर्मित नवप्रत्योक

पैर उपर की स्रोर स्वीर सिर मीचे की स्रोर कहे गए हैं
हमकी कथा महाभारत, हरिवंश तथा भागवत श्रादि में
कुछ भिन्न करके दी गई है।
सद्मा-एक प्रसिद्ध वैष्णव संत कवि, जो जाति के कसाई
थे। ये सदैव शालियाम की वटिया से मांस जीवते

थे। ये परम भक्त थे। कहा जाता है कि जगनाय जी ने इनके लिये पालकी भेजी थी।

सनंदन-व्रह्मा के एक मानस पुत्र। दे० 'सनक'।
सनक-व्रह्मा के मानस पुत्र। इनके साथ व्रह्मा के तीन
श्रान्य पुत्रों का नाम लिया जाया है—सनंदन, सनातन
तथा सनत्कुमार। इनमें से श्रंतिम सबसे श्रधिक विश्यात
हैं। इनके संबंध में उठलेख मिलता है कि ब्रह्मा ने इन्हें
प्रजापित बनाने के लिए उत्पन्न किया, किंतु श्रपने जन्म
के बाद ही सभी भाई भगवान की उपासना में निरत हो
गये, जिससे ब्रह्मा को श्रन्य पुत्रों की उत्पत्ति करनी पड़ी।
इनके परम ज्ञानी तथा विष्णु के सभासद होने का भी
उठलेख मिलता है। सनत्कुमार के संबंध में यह भी क्हा
जाता है कि इन्होंने कुछ समय के लिए प्रजापित का

श्रासन ग्रहण किया था शीर पहले प्रजापति थे। सनकादि-व्रह्मा के चार मानस पुत्र सनक, सनदन, सनातन तथा सनस्कुमार। ये एक ही थायु के हैं और सदैव एक ही साथ रहते हैं।

सनकादिक (संप्रदाय)-स्वामी निम्यार्क द्वारा प्रवर्तित एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय का नाम। निम्वार्क सनकादिक के ख्रवतार माने जाते हैं। इसी से इसका यह नाम है। दे० 'निम्वार्क'।

समुद्र-भू-मंडल पर स्थित जल माग के प्रतीक स्वस्प स्वीकृत देवता। रामायण में इनके संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि रामचंद्र ने वानर तथा भरलुकों को लंका जाने के लिए मार्ग देने की इनसे प्रार्थना की थी। किंतु जब यह उमे अनुसुनी कर रहे थे तो उन्होंने इनके ऊपर वाण-वर्षा की थी; जिससे विचलित होम्र यह राम के सम्मुख प्रकट हुए थे और इन्होंने नल तथा नीज के स्पर्य से पत्थरों में जल के ऊपर रहने की शकि या जाने का वचन दिया था तथा उनके द्वारा मार्ग वन वाने का परामर्थ दिया था। उसी के अनुसार रामचंद्र ने रामेश्वाम से लंका तक सेतु वनवाया था। प्राचीन साहित्य में समुद्रों की संख्या सात मिलती है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कवा है कि एक बार कृत्ण एपनी सी विराज के साथ बेठे हुए थे। उसी समय उनका एक पुत्र

यहाँ चले गए। विरज्ञा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने घपने समस्त पुत्रों को छाप दे उनका कि छमते जन्म में तुम जवण समुद्रों के रूप में उत्पन्न हो। यही कार्तों तर में मान समुद्रों के रूप में अवतरित हुए। सर्म्वती-वेदों में नदी के रूप में इनका उरकेरा मिल्ठा है, क्ति कुछ स्थानों पर देवी के रूप में भी में हैं। सरम्वती नदी की स्थिति आयों के माचीन स्थान

मजावर्ग महेल की खीमा पर भी खीर गैंगा की

रोने लगा। विरजा की चुप कराने के लिए उसके पास्

जाना पुरा । रूप्ण उसके जाते ही उटकर राधिका के

मांति ही उनकी पूजा होती थी। नदी के रूप में वह धन-धान्य की ऋधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकृत थीं। कुछ मंत्रों में इडा तथा भारती के साथ इनका नाम तीन प्रधान यज्ञ-देवियों में भी मिलता है। वाजसनेयी संहिता के श्राधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के द्वारा इन्होंने इंद्र को शक्ति प्रदान की थी। बाद के साहित्य, ब्राह्मर्ण-प्रंथों तथा पुराखों में सरस्वती स्वयं वाग्देवी हो गई हैं। श्रपने इसी रूप में उन्होंने संस्कृत भापा तथा देवनागरी श्रत्तरों का निर्माण किया था। श्रपने र्थ्रातम रूप ज्ञान तथा विज्ञान की श्रधिप्ठात्री देवी के रूप में ये श्राज विख्यात हैं । सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी दोनों ही मानी जाती हैं। महाभारत में एक स्थान पर इन्हें दत्त प्रजापति की कन्या भी कहा गया है। वंग-भूमि में वैष्णवों में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह विष्णु की स्त्री थीं; किंतु विष्णु ने लक्ष्मी के साथ इनका प्रतिदिन का मगड़ा देखकर इन्हें ब्रह्मा को दे दिया था श्रीर उन्होंने इन्हें श्रपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। नदी के रूप में श्राज इनकी धारा का लोप हो गया है।

सवरी (शवरी)-सवरी भिल्लनी की गणना भगवान के प्रमुख भक्तों में की जाती है। वाल्यावस्था से ही यह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। श्रम्यागतों का स्वागत सदैव सुंदर मीठे फलों से करती थी। वनवास के समय राम-लक्ष्मण इनके यहाँ पधारे। सवरी ने मीठे-मीठे वेर खिलाये जिन्हें पहले ही वह चीख लिया करती थी। राम इससे वहुत प्रसन्न हुए श्रीर उसे परम धाम दिया। कहा जाता है कि हापर में यही कुटजा नामक दासी हुई थी।

सहस्रवाहु (सहस्रार्जुन)-हेहयवंशी महा प्रतापी राजा।
इनके पिता का नाम कृतवीयं था। दत्तात्रेय की उपासना
से इन्हें सहस्रवाहु होने का चौर धपराजेय होने का वर
मिला था। इन्होंने चिरयीवन प्राप्त कर ५४००० वर्षो
तक राज्य किया था। लंकेश रावण को दीर्घकाल तक
इन्होंने कारागार में रक्खा था। ये जमद्गि की कामधेनु
लेना चाहते थे, इससे परशुराम ने इनका वध

सहसानून-दे॰ 'वासुकी' तथा 'शेप'।

सहस्राजुंन-यह महाराज कृतवीर्य का पुत्र था। इसकी राजधानी माहिष्मती थी। एक वार जय यह शपनी खियों सहित नर्मदा में जलकीड़ा कर रहा था, इसने धपनी सहस्र भुजाशों से नदी के प्रवाह को रोक निया था। रावण पास ही कहीं शिव की पूजा कर रहा था। नदी की धारा के रुद्ध हो जाने से उसका ध्यान भंग हो गया थीर उसका कारण ज्ञात होने पर वह सह-गार्जुन के साथ युद्ध करने को उचत हो गया थीर सह-राजुंन के साथ युद्ध करने को उचत हो गया थीर सह-राजुंन ने धपने पराक्षम से उसे पराजित किया। एक यार सहन्यार्जुन ने जमदिन के साधम में उपस्थित होकर खिप की प्रमुपरियति में उनकी कामधेनु को शियने यहाँ से जाने का प्रयन्न किया था। जय जमदिन के पुत्र परश्राम को प्रवन्ती माता ने यह समाचार निना तो उन्होंने बामधेनु को प्रवर्ती माता ने यह समाचार निना तो उन्होंने बामधेनु को लेकर जाते हुए सहस्वार्जुन से युद्ध

किया था त्रीर उसकी सहस्र भुजात्रों को काटकर उसका वध कर ढाला था।

साढ़साती-शनि की एक श्रनिष्टकारी ग्रहदशा जिसका न्याप्ति-काल साढ़े सात वर्षों का होता है।

सारीर।मदास-एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त। श्रनंतानंद के सात शिष्यों में से एक।

सिलिपिल्ले-शालियाम की किएत मूर्ति का नाम। एक वार एक राजा की कन्या श्रीर एक पड़ोसी की कन्या ने राज पुरोहित को शालियाम की पूजा करते देख उनसे शालियाम को माँगा। पुरोहित ने पास में पड़े दो पस्यर के गोल-गोल हुकड़े दे दिये श्रीर कहा कि ये 'सिलिपिल्ले' भगवान है। कन्याश्रों ने उन्हीं की पूजा की जिससे उन्हें भगवान के दर्शन हुए।

सीता-राम की परनी, राजा जनक की कन्या तथा लव-कुश की माँ। राम की उपासना के साथ सदैव सीता का नाम लगा रहता है। इन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जनक के हल जोतने से ये पृथ्वी के निकर्ती थीं। इसी-लिए इनका एक नाम मूमिजा भी है। जनक ने 'धनुप-यज्ञ' करके 'स्वयंवर' में शिव के धनुप तोड़नेवाले राम के साथ सीता का व्याह कर दिया। व्याह के कुछ दिनों के वाद सीता राम के साथ वन गईं। वहाँ रावण द्वारा उनका हरण हुआ। भ्रन्त में यानरों की सहायता से राम ने रावण का वध किया घौर घन्नि-परीचा लेकर सीता को स्वीकार किया। किन्तु श्रयोप्यावासी नहीं चाहते थे कि राम भार्या-रूप में सीता को स्वीकार करें। लाचार होकर राज्यधर्म पालन के लिए इन्हें गर्भवती सीता का परित्याग करना पड़ा। वाल्मीकि के श्राश्रम में सीता का निवास हुआ। वहीं कुरा लव की उत्पत्ति हुई। लव-कुश ने घरवमेध के समय राम-सेना को परास्त किया । श्रंत में राम स्वयं सीता को ग्रहरा करने के लिए वाल्मीकि श्राश्रम में गये, किंतु उसी समय सीता मूमि में लीन हो गईं। दे० 'राम', 'कुश' तथा 'लव'।

सुंद-सुंद श्रीर उपसुंद दोनों भाई थे श्रीर निसुंद नामक देख के पुत्र थे। इनका जन्म हिरण्याच के वंश में हुशा था। इन दोनों ने तपस्या करके बला से यह वरदान ले लिया कि इन्हें कोई मार न सके। ये ही एक दूसरे को मार सकते थे। जब पृथ्वी पर ये बहुत पत्याचार वरने लगे तब बला ने एक परम सुन्दरी श्री 'तिनोत्तमा' की सुष्टि की। उसे देख दोनों ही मोहित हो गये श्रीर दोनों ही उसके श्रिषकारी बनने की इन्हा से लए मरे। दें 'तिलोत्तमा' तथा 'जय-विजय'।

'तिलोत्तमा' तया 'जय-विजय'। सुखानंद-१. रामानंद को शिष्य परम्परा में एक प्रमुप महाधीश । ये परम भक्त थे। नामाजी ने एन्हें शिव-पंसु का जयतार माना है। २. एक प्रसिद्ध येण्यूय मक्त तथा

फवि । ये महान् परोपडारी थे । सुम्रीव-स्पर्य के पुत्र, प्रसिद्ध यानर वीर बाजि के घनुण, विकिथा के राजा तया राम के मित्र एवं भत्न । सीता-हरण के याद राम ने सुमीव से मित्रता की, याजि का कर किया कीर तारा सुमीव की की हुई । राम-रागा-पुद्य में मुद्रीय में सम की बड़ी महायता की भी। दे० वालि', 'नास' सभा 'लगद'।

सुरान्न-मनु के पुत्र । पहले मनु की मी श्रद्धा से इला नॉक्सी इत्या के रूप में उत्यन हुए थे, वितु बाद में गितिष्ट की एपा से सुसुन हुए। पता जाता है कि एक पार मद देवता शिव के दर्शन की गये। उस समय गीरी विदयना थीं। सबको देख तब्जावरा वे शिव से चिदर गई। इस परिस्थिति से बचाने के लिए शिव ने यह पर दिया कि जो भी उस सेच में जायगा, सी हो जायगा। देखोग से सुसुन्न वर्षों पहुँचे और छी हो गये। मी रूप में चंद्रमा के पुत्र दुव से इनका प्रेम हुआ और योगों के संयोग से महाप्रनाभी राजा पुरुष्या की उत्पत्ति

रया' तथा 'टर्वशी'। सुधन्या-प्राचीन राजा इंसप्यज श्रथवा नीलप्यज के पुत्र शीर सुरय के समें भाई। यार्जुन के साथ युद्ध करने की इनको पिता ने घाड़ा दी; किंतु ऋतुस्नाता खी की खभि-सापा पूर्ण करने में इन्हें यिलम्य हो गया जिससे पिता ने

एकें जनते तेल के कराहे में छोदवा दिया था। छर्जुन के

सुनीति-राजा बत्तानपाद की रानी, विष्यात बाल भक्त

हुई। शंत में राजा धपने श्री रूप से यक गये। विसष्ट से

मार्थना की। बहुत प्रयस्त करने पर शिव ने वहा कि ये

एक ग्रहासी और महापुरुष रहेंगे। दे० 'मन्न', 'पुरू-

्साथ युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए । सुनंद-गोकुल का एक गृद्ध गोप ।

भूव की माँ। इनकी पत्नी का नाम सुरुचि था। श्रवनी
भीतेली मां से श्रवभानित हो यालक भ्रुच ने पृद्धा, 'मेरे
ि पिता कहाँ हैं।' सुनीति ने 'क्हा लंगल में।' उसी समय
में भ्रुच ने जंगल की राह की। श्रांत में भगवान का उन्हें
इशेन हुला। उत्तानपाद ने श्रन्त में भ्रुच से, श्रोर
मुनीति से एमा गांगी। दे॰ 'उन्तानपाद' तथा 'भ्रुच'।
सुवाह-१. एक मिनद बज्जामी गोप। कृष्ण के मिय
सम्मा। २. मथुरा के राजा शत्रुम का नाम भी सुवाह
था। ३. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
सुमित्र-राजा दगरथ के प्रसिद्ध मंत्री का नाम।
सुमित्र-राजा दगरथ के प्रसिद्ध मंत्री का नाम।

सुरसा-एए राजमा। इसने इनुमान को निगल जाने का अयन किया था। सुरुचि-उचानपाद की एक मां का नाम। भूग को राजा की मोदी में पैठा रेम बाद के बारम उसे गोदी से उन्हों-

की मोदी में पैठा देख दोए के वास्प उसे गोदी से उन्हों-में उत्तरमा दिया था। धवमानित ध्रुव धवनी माँ के बदने से तपनी पने। दे० 'ध्रुव', 'सुनीवि' तथा

्वनानपाद्री। सुपरा अवस के मनित सार्वस । लक्ष्मम के शक्ति लगने - पर इन्होंने की संजीवनी। सूठी बनाई थी, जिसे हमुमान - सार्व थे।

मृत-साहित्र कर्ष है प्रसारक्षा । सबसे प्रविक्त प्रसिद्ध सूत लोमहर्ष हुए हैं। में मत्राभारत के बती महर्षि स्वाम के लिए थें। इतदे संबंध में उन्लेख मित्रता है कि इत्लेखें शिवसमस्य में क्षपियों हो समस्य प्रसार सुत्रांगे थें। सृरश्याम-स्रदास के पर्याय के रूप में प्रयुक्त शब्द । बुद्द विद्वान् इस नाम के पदों को स्रदास कुत नहीं मानते । सूर्य-दिन में धाकाश में स्थित होकर धपना प्रकाश विकीण करनेवाले गोलक के प्रतीक-स्वरूप स्वीकृत एक देवता । वैदिक विदेवों में धानिन धौर इंद्र के साथ इनका नाम

वैदिक त्रिदेवों में श्राग्नि श्रीर हंद्र के साथ इनका नाम श्राता है। यह प्रकाश तथा ताप विकीर्ण करनेवाले स्वीकृत हुए हें श्रीर इनके उल्लेखों में यथार्थ से शिषक करपना को प्राधान्य दिया गया है। कुछ स्थानों पर श्रादित्य के साथ इनके व्यक्तित्व को एक कर दिया गया है। एक स्थान पर ऊपा का उल्लेख इनकी

खी के रूप में मिलता है किंतु दूसरे मंत्र में इन्हें उपा-पुत्र कहा गया है। ऋषेद में इनके सात अश्वों के स्थ पर धावित होने का उल्लेख मिलता है। बाद के साहित्य में सूर्य की कई शियों के होने का उसेख मिलता है, किंतु

उनके पुत्र शरिवनीकुमारों का जन्म श्रिवनी नामक एक श्रप्सरा से कहा गया है। रामायण तथा पुराणों में करण तथा श्रदिति के पुत्र के रूप में सूर्य का उन्नेख हैं, जितु एक स्थान पर उन्हें ब्रह्मा का पुत्र कह कर भी संयोपित किया गया है। उनकी सी का नाम संज्ञा मिलता हैं,

जिसके गर्भ से उनके दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी-मनु वैवस्वत, यम शोर यमुना। यही यमुना शागे चलकर नदी के रूप में श्रवतिरत ६ई। विरवक्षमें की पुत्री संज्ञा ने तीन संतानों की उल्पत्ति के वाद भी श्रपने स्वागी सूर्य की मोग-लिप्सा को पूर्ण न होते हुए देखकर वन की यात्रा की थी शोर वहाँ एक श्रविनी का रूप धारण कर कोर

तपस्या में लीन हो गई थी। एक दिन पास से जाते हुए सूर्य ने शपनी स्त्री को उस रूप में भी पहचान लिया था शांर उससे संभोग में रत हो गए थे। इसी के फल स्वरूप कालांतर में श्रारियनकुमारों का जन्म हुशा

था। उसके बाद सूर्य धापनी स्त्री को छापने शुद्ध रूप में

घर के खाए । रामायण में सुप्रीव तथा महामारत में कर्ण के सूर्य पुत्र होने का उन्नेख मिलता है। सेतुत्रंध—रामेश्वर नामक एक तीर्थ का नाम जहाँ पर वन-वासी राम ने वानरों की सहायता से सागर पार

क्या था। सेन-१. रामानंदी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कवि। नामाजी के अनुसार ये भीष्म के श्रयतार थे। इनके पट संत-यानी' में संकलित हैं। २. एक संत किव जो जाति के

नाई थे। वयेल वंश के राजा बीरसिंह के यहाँ ये तेल की मानिश करते थे। एक बार प्रतिथि सत्कार से कारण इन्हें मालिश करने में देर हो नाई। भगवान स्वयं सेन का रूप धर मालिश कर गये। सेन के माने पर रहस्य सुना तो राजा ने इन की पगध्िल ली। इन्हें सेना भी कहा गया है। इकंद्रपुराग्ण-प्रप्टाद्यु महासुराखों में से एक। श्लोक

संग्या = 1000 श्रीर प्रश्नित तामसी कही गई है। शतम-श्रतम संकलित रूप में न मिसकर यह संशों में मिलता है। 'काशीरांट' इसका महत्वपूर्ण खंश है। यह सुरम्मद गतनवीं के शासमण के पूर्व रूपा गया होगा।

स्पृति दिन्दुची के धर्मशास्त्र जिन्में कर्मकापर का विशेष

वर्णन है। मनुस्मृति स्मृतियों में प्रधान है। इनके बाद पाराशर श्रीर याज्ञवल्क्य की स्मृति महत्वपूर्ण है। इन तीनों में यत्र-तत्र मतभेद है। स्मृतियों की संख्या १८ कही गई है।

स्वग-देवलोक। इसकी स्थिति श्राकाश में सूर्यलोक से लेकर ध्रवलोक तक मानी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे सुमेर पूर्वत पर भी स्थित कहा गया है। यह प्रधान-रूप से देवताओं का निवास स्थान माना जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इस संसार में जो पुरुष श्रीर सकर्म करता है, उसकी घात्मा मृत्यु के वाद इसी लोक में जाकर निवास करती है। प्राचीन काल में मनुष्य के समस्त पुरुष कार्यों का उद्देश्य स्वर्ग-प्राप्ति ही समका जाता था। यहाँ रहने की श्रविध प्राणी के पुराय कमों पर निर्घारित होती है। उसके पूर्ण होने पर वह फिर कर्मानुसार शरीर धारण करता है। यही क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक वह पूर्ण रूप से मुक्त होकर स्वयं भगवान में लीन नहीं हो जाता। स्वर्ग सुंदर वृत्तों, मनोहर वाटिकान्त्रों तथा श्रप्सरान्त्रों का निवास-स्थान माना जाता है। ग्राधुनिक बुद्धिवादी न्यक्ति इसे पूर्ण-रूपेण मनुष्य की एक कल्पना के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्वायंभुव-भागवत के अनुसार सृष्टि के चार श्रादि मनु माने गये हैं। प्रथम का नाम स्वायंभुव है। इनकी माता गायत्री हैं। ये बहा के मानस पुत्र श्रीर मानव जाति के जनक हैं। प्रत्येक कल्प में चौदह मनु उत्पन्न होते हें— स्वायंभुव, स्वारोचिप, श्रोत्तमी, तामस, रेवत, चानुप, वैवस्वत, सार्वाण, देवसार्वाण, रोच्य, धर्म सार्वाण, रुद्र-सार्वाण, दृष्तार्वाण तथा इंद्रसार्वाण। कहा जाता है कि इस समय वैवस्वत मनु की प्रजा का युग चल रहा है जो सहम मनु हैं। कई मनुश्रों का हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन है। सबका इतिहास कुछ ऐसा मिन गया है कि कौन मनु क्या है, यह निरचय करना कठिन प्रतीत होता है।

हंस-विष्णु के चौबीस श्ववतारों में से चौदहवाँ श्ववतार। यह श्रवतार बललोक में हुद्या था।

हतुमान-खंजना के गर्भ से उत्पन्न पवन के पुत्र। यह
प्राचीन साहित्य में किप रूप में स्वीकृत हुए हैं। सुप्रीय
जय खपने यदे भाई वालि से पराजित होकर किष्किषा
पर्यंत में खपने धन्य साथियों को लेकर रहते थे तो
यह भी उस समय उन्हीं के साथ थे। इन्होंने ही रामचंद्र
तथा सुप्रीय की मित्रता कराई थी। सीता के लंका में
रायण के यहाँ धरोक-यन में यंदिनी होने का समाचार
इन्होंने ही रामचंद्र की दिया था। लंका में रायण
के पुत्र मेघनाद ने इन्हें यंदी भी कर खिया था, किंतु
राज-दूत होने के कारण उस समय के राजनीनिक विधान
में इन्हें पागदंद नहीं दिया गया था। इनकी पूँछ
में रुप्ता लपेटकर धाम लगा दी गई थी। यह प्रसिद्ध
है कि सपना इयो जनतो हुई पूँच से इन्होंने लंका-दहन
किया था। रामचंद्र ने सोता की सुक्ति के जिब अब लंका

पर श्रीक्रमण किया था तब इन्होंने बडी बीरता के साथ राज्सों के साथ युद्ध किया था । सेवनाद के शक्ति-प्रहार से जब लदमण मुन्डित हो गये थे तब इन्हें ही एक रात में हिमालय से संजीवनी श्रौपधि लाने का कार्य सींपा गया था। राम के प्रति इनके हदय में धनन्य भक्ति थी। भरत के संबंध में भी इन्होंने सुना था कि वह भी शपने वडे भाई राम के अनन्य भक्त हैं। उसी के परीच्या के लिए हिमालय से लौटते हुए यह श्रयोध्या में भी गये थे। फिर भी प्रात:काल के पूर्व ही इन्होंने संजीवनी श्रोपधि लंका में लाकर उपस्थित कर दी थी। रावण-वध तथा सीता की मुक्ति के बाद रामचंद्र के साथ यह भी पुप्पक विमान पर वैठकर श्रयोघ्या शाये थे । रामचंद्र ने जब श्रश्वमेध यज्ञ किया था तो यह भी श्रश्व के साथ देश-विदेश गये थे। लव-कुश के सम्मुख लक्ष्मण के साथ इन्हें भी पराजित होना पड़ा था। राम तथा सीता के चित्रों में इन्हें प्रधानतः उनके चरण धोते हुए देखा जाता है। महाभारत में छर्जुन के रथ की ध्वजा धारण करने के कार्य में इन्हें संलग्न देखा जाता है। ये महावीर हें स्रोर परशुराम, श्ररवत्थामा, विभीपण घादि के साथ श्राज भी जीवित माने जाते हैं।

ह्यग्रीव-भागवत के ग्रनुसार हैयग्रीव विष्णु के श्रव-तार थे। इनका वध विष्णु भगवान् ने मच्छावतार लेकर किया और वेदों का उद्धार किया। दे० 'मच्छु'

हरि-१. कवि चादि नव योगीस्वरों में से एक । २. विप्णु

का तेरहवाँ अवतार जो त्रिक्ट पर्वत पर हुआ था। हरिश्चंद्र-प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा । श्रपनी सत्यता के लिए ये भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने श्वपना सारा राज-पाट विश्वामित्र को दान दे दिया था। उनकी द्तिणा की ७०० मुद्रायें इनको श्लीर देनी थीं। कुछ समय पश्चात् देने की प्रतिज्ञा कर इन्होंने राज्य छोड़ दिया। श्रंत में कोई उपाय न सोच काशी में एक चंढाल के हाथ अपने को शौर एक बाह्यण के हाथ अपनी रानी शैव्या तथा पुत्र रोहित को येच दिया। प्राह्मए के यहाँ रहते हुए रोहितारव को साँप ने काट लिया। शव को शैज्या रमसान भूमि में ले खाई। हरिरचंद्र का वर्षो पर पहरा था। रौन्या के पास कर देने के लिये कुछ नहीं था, श्रतएव वह शपनी शाधी सादी, जो वह पहने थी, फादने को उद्यत हुई। यह हरिरचंद्र की कठिन परीपा का अवसर था, क्योंकि रानी ने राजा को पहचान फर प्रार्थना की कि पुत्र छाप ही का है, छोर छपनी सादी फाइने से में नंगी हो जाऊँगी। सत्यवनी राजा शपने सत्य से न डिगे। शैव्या सादी फाइने जा रही थी, कि विषय भगवान् प्रकट हुए । विश्वामित्र ने प्रमा माँगी । इसी के घाघार पर संस्कृत में चंदकीशिक नाटक की रचना हुई। हिंदी में भी भारतेन्द्र ने 'स्रय हरिश्चंद्र' फी रचना हुयी घाधार पर की है।

हरिदास (स्वामी)-१- विषयात यैणात भक्त, यवि तथा संगीताचार्य । ये घरुषर के समयातीन थे । गाउन नान-सेन इनके रिष्य थे । घरुषर भी कनी-रामी एगोग सें संगीत सुनने के लिए तानसेन के साथ इनरे पर्दा भागा

था। २. हरिहास नाम के घन्य पर्द धै एव मक्त हो चुके र्ट, जिन्हा नाभादास जी ने उल्लेख किया है। एरिस्स एठीले प्रसिद्ध वैष्ण्य भक्त । एक बार इन्होंने भी सभा में उदयपुर के महारामा को फल्कारा था। इल्धर-किल्ल के प्रवन्त महाभारत के श्रनुसार दिएए ने एक रवेत और एक स्याम केश दिये थे। ये ही देगरी में कृत्म और यंत्रराम होकर श्रयतरित हुए। उपस होते है। ये यशोदा शीर रोहिणी के यहाँ पहुँचा दिये गये। ये कृत्व के समान ही परम पराक्रमी थे। इनका एमीय शरा इन था । एक चार स्नानार्थ इन्होंने बसुना को ध्यने पाय गींच लिया था। तभी से इनका नाम यसुनाभिद् हो यया । यनराम ने ही दुर्योधन श्रोर भीम को नदायुद्रेकी शिषा ई। थी। छल से हुर्योधन को मारने पर ये बहुन ही मुद्ध हुये थे। इनका विवाह रेवती से मुमा था। कृत्या के पहिले ही एक वृत्त के नीचे चैठे-चैठे इनका स्वर्गवास हुना । नदाभारत में इनका वर्णन प्रधिक्तर मनुष्य का से ही है, परभागवतादि पुराखों में ये शायतार मान लिए गये हैं। इनको लघमण का प्रावतार भी माना गया है। श्रुरीत-१. हारीत स्मृति के प्रखेता । २. राजा अवनाश्व

के पुत्र । हारीत श्रीगरसों की इन्हों से उत्पत्ति हुई । मतांतर से ये स्पयन के पुत्र थे । हिन हरियंश प्रसिद्ध वैत्लय कवि श्रीर भक्त । सं०१४६६ में इनका जन्म हुआ था । इन्होंने शपना श्रालग सम्प्रदाय भी घलाया, जिसे 'हितसम्प्रदाय' कहते हैं । इनके पिता का नाम केरावदास मिश्र तथा माता का नाम तारा मतीचा था। ये पहिले मध्यानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। किर स्वप्न में राधा से दीचित हुए।

हिमिगिरि-भारतवर्षं की उत्तर सीमा पर स्थित एक पर्वतः मीला। प्राचीन साहित्य में इसे पर्वत मेना श्रथवा मेनाक का स्वामी स्वीकार किया गया है। इस रूप में महादेव की श्रद्धांगिनी पार्वती इसकी प्रत्री मानी जाती हैं। गंगा भी इसकी प्रत्री के रूप में स्वीकृत हुई हैं। दे० 'गंगा'।

हिरएयकशिपु-मरयप तथा ष्रदिति का पुत्र, एक देख-राज। प्रका की कठोर तपस्या से ग्रभय प्राप्त कर इसने देवतात्रों को कन्ट देना धारंभ किया था तथा स्वर्ग पर भी अपना ष्रियकार स्थापित कर लिया था। विल्लु के प्रति इसके हदय में वंदा ह्रेप था। संभवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप इसके पुत्र प्रद्वाद में उनके प्रति मिंड की भावना का उदय हुआ था। प्रद्वाद की इस प्रवृत्ति को देखकर इसने कितनी ही वार उसका वध किया था। पर श्रंत में विल्लु ने नरसिंह रूप में इसका वध कर डाला। दे० 'प्रद्वाद'।

हिर्रयात्त् - हिर्ययक्रयपु का भाई। फरयप छी दिति इसकी माता थीं। पूर्व जन्म में दोनों भाई विण्यु के द्वारपाल जय-विजय थे। सनतक्रमारों के शाप से राइस छुए। यह प्रय्वी को लेकर ही पाताल की छोर भग रहा था। उसी समय वाराह खवतार लेकर विष्णु ने इसका प्रथ किया।